# स्वान्द-साहिय

# पन्द्रहवाँ आग

'स्मरण' कविता

'मालिनी ' नाटिका

मुकुट चोरीका धन स्त्रीभी चिडी वावा वैरागिन क्हानियाँ

*Suन्य कुमा* जित

प्रकाशक धन्यकुमार जैन स्वत्वाधिकारी हिन्दी-प्रन्थागार पी-१५, कलाकार स्ट्रीट वड़ाबाजार कलकता - ७

मूल्य स-जिल्द २ा सवा दो स्पया /अ-जिल्द २ा दो स्पया

मुद्रक—निवारणचन्द्र दास, प्रवासी प्रेस १२०।२, अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता

# स्वीन्द्र-साहिय

# पन्द्रहवाँ भाग

अनुवादक धन्यकुंमार ईनिः पद्यानुवादक मुंशी अजमेरी

हिन्दी-ग्रन्थागार

पी-१४, फलाबार स्ट्रीट पदाबाजार : क्लक्ता - ७ हिन्दी - हिन्दुस्थानीमें

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका सम्पूर्ण साहित्य एकसाथ एक जगह मिल सके इस उद्देश्यसे यह ग्रन्थमाला प्रकाशित की जा रही है

आशा है

सुरुचि-सम्पन्न पाठक-पाठिकाएँ और पुस्तकालय इसे अवश्य अपनायेंगे

और

जितना अधिक और जितनी जल्दी अपनायेंगे

उतना ही इसका अनुवाद और प्रकाशन-कार्य छन्दरता और शीव्रतासे आगे बढ़ता जायगा

—धन्यकुमार जैन

# रमरण

सहधर्मिणी मृणालिनी देवीकी यादमं कवि

कवि-पत्नीका स्वर्गवास-त्रिवस भंगला तारीम्य ७ सगहन, १३०६

# समर्पण

काब्य-अकास प्रकास करि राजत रही रवीन्द्र; व्रज - वाँनीके वेषमें निज कृति छेट्ट कवीन्द्र!

> अजमेरी चिरगौँव (फॉसी) श्रावणी, १६९१

पं० बनारसीदास चतुर्वेदीके सौजन्यसे

9

प्रातहु आज स्नान्त नैननिमें

है कानर निदियाको जोर।
दुरा-सिजियापे जागन - जागत
है आयो रजनीको भोर।
नव-विक्रियन दुस्रियत हुम वनकी
नव-जापत गृदु सीत-पवनकी
अजहु मितनी है न सकति यह
हैर्र-तता अह ह्य-हिटोर।

नम टिंगते प्रभात यह तुमरों करों आज ट्रज ओर करों। रोत - मेल आलोक गीत ये आज दहाँतें सक्ना हरों। प्रात - जगतनें मोहिं दिलगाय लेंडु कहन तम माहि हाजाय, या ट्यास हियरें के घाँची निम्म मनेट्यहियाँकों जोर।

नो हिंदे घुमाय यह दीवक एक दिवस आवनके नाथ, मोको लेकें स्पर्प, ल जावेगी गृहते बीनहुँ गृह-विद्यीन गहि मेरी हाय, अह - तारागन-पर्यप ।

तपलों घंट्यों इहाँ रहुंगों में इक्लों ही सोलि दुवार,
चुकतों मरिकें कामें।
समयों वा उक और अतिथियों, जब धावेगों आननहार,
लिट न पाधा जामें।
पूजाके खायोजनकों मय इक दिन साह होयगों साज,
में तैयार रहंगों,
चुपकेंगे पमारि दोऊ कर वा गृहहीन अतिथिके काज
भुज भिर भेंट नहंगों।

माहि होड़िंग आज अचानक चली गर्द जो सीलि हुनार कहि गर मोह सर्यांनी, 'धंसुवा पांछों, अजहुं ओर-उन अतिथि सेम ए आवनहार आवेगा, हम जाँनी।' मोद कहि गर्द, 'मृथियो पूरी कीजी इक दिन, कटि बीम या जीउनके मारे, भव-एट महिंद नयोपन टिक चले आह्यों तुम गृहदीन, पूरी माठा धारं।'

#### 8

वर अधिवारी सम्म स्वीतः चित्रे दर्दे समित्री पर्ने, चर्म गार्दि हा स्वान स्वतुं दान्सीनी दाहि स्वार्ते। गमन समय ना कही कौनहू कथा अनार्ता - आर्ता, ना है गई सङ्ग काहूकी कछू विदाकी वार्ता।

नीद-मगन संसार मॉहि, हा, एकािकिन उठि धाई, अन्धकारमें खोज फिरयो, पै कतहूं दृष्टि न आई। वा मुद मङ्गल - मूरति, सूरित वा मेरी चिर - परिचित अगनित तारक - मण्डलमें कित भई, हाय, अन्तरहित!

भरे, गई जो गई एकदम रीते हाथिन हैकें? या घरतें तुम सङ्ग आपने का कछ गई न लैकें? प्रिये, बीस वरसिनके अपने सुख - दुखके सब भारे, डारि गई मेरे ऊपर तुम आज एक ही बारे!

प्रतिपत्तके वा प्रचुर प्रेमकों वहु दिवसनिलों धरिकें मङ्गल करिन सँवारयों जो घर नित नव-मङ्गल भरिकें, परिपूरन करि वाको वामें निज सनेह करि संचित चर्ली गई तुम कछु न लये बिन आज वाहि करि बंचित <sup>2</sup>

हाय, हाय, तुम विना तिहारे या संसार मभारी अजहूँ सुदिन - कुदिन आवेंगे केते वारी - वारी, तव या सूने घरमें अपने चिराभ्यास - बस आकें हाय, कौनकी ओर तकूंगों तुम्हें खोजिबे जाके 2

आज प्रस्त वस एक उठत है मेरे मनमें विजकें, 'सुभगे, जो तुम गई, गई हो मोते आगें भिजकें, मो लिंग जुगल सिनिग्ध करिनतें का नित ही की नॉई, कहूं विद्याय राखिहों सिजिया चिर - संध्याके तिई 2'

#### X

मेरे घरमे अव नाही वह, है नाही घर माँह, हंड़िन जाय लौट आवत हों, हंडें पावत नाहि। मेरे घरमे, नाथ, यही बस, इतनों ही है स्थॉन, ह्याँते खोय जात जो ताको परत न पतो-निसॉन। गेह अनन्त तिहारों है अरु अखिल विस्वमय धाम, आयो ताहि ढूंडिबेकों तहॅं, हे प्रभु, प्रनकाम! तव संध्या-नभके नींचें हों ठाड़ों भयो अवीर तक्यों तिहारी ओर एकटक भिर नैननिमें नीर।

कौंनहुं मुख, कौंनहुं सुख, कौंनहुं आसा-तिसना और खोय सकित निह जहेंतें कवहूं, ऐसों है यह ठौर, तहाँ, नाथ, अपनो ल्यायों हूं पीडित हियों लिवाय, दीजे याकों, दीजे याकों, दीजे वेगि डुवाय! मेरे घरमे नाहि और अब जो इमरत-रस नाहि, अपनो खोयों भयों परस सो हों पाऊं जग माहिं।

# દ્દ્

जवलों घरमे रही, बुलावित रही मोहि घर माँही, अपने कोमल करुन कण्ठतें सुधा-भरे स्वर माँहीं। चलीं गई तुम आज विस्वमें जव, हे करुनावारी, मोहि बुलाओ वाही सकरुन रवतें विस्व मझारी। चली गई हो खुल्यों छोड़िकें तुम जा घरकी द्वारों है अब ताकों यन्द करनकी कोड न कहिबेवारी।

राजपन्थ वाहरको तुमने मोहि दिखाय दियो है, तुमरी मूक बिदाको छैंके कसकत आज हियों है। विस्व-देवताके चरनिकों आज आसरों छैंकें गेह-लच्छमी, दरस देहु मोहिं विस्व-लच्छमी हैकें। निखिल नखत-मालातें कढ़िकें कोमल किरनिन रेखा आंकि देय सीमन्त - देसमे सेंदुरकी सुभ लेखा। करत आज एकान्त वैठिके ध्यान याहि छविवारों, सव-काहूके मङ्गलमे ही मङ्गल होय तिहारों।

#### 9

कहो, रही जबलों ढिग तबलों करिकें कवन उपाय राखित रही आप अपनेंकों तुम या भाँति लुकाय है पाछें रही सदा तुम, आगें किरकें कर्म-कलाप, अन्तरजामीकी ऑखिनके साँमें नित चुपचाप। प्रतिपल प्रति - मुहूर्तकी किरकें अन्तराल कमनीय चलित रही तुम नित्य - निरन्तर लैंक मृदु नत हीय। अपने या सम्पूरन गृहकों दे अपनौ परकास करित रही यामें तुम कैसों नित अग्यात-निवास। चली गई तुम आज खोलिंक जब ये द्वार-कपाट देखि परयो परिपूर्न रूपकों आज तिहारों ठाट। जीवनके सब दिवस और वे बचेखचे सब काज हैकें छिन्न-भिन्न पदतलमें आनि परे सब आज। वहन करित है हरिट तिहारी अब चिर दिवसनि धारि चिर-जनमिनकों दरसन-परसन, पलक-विहीन निहारि।

ニ

मिलनों भयों आज परिपूरन तुमरों मेरे मनमें या विच्छेंद्र - वेदनाके दृढ और घने वन्धनमें। आय गई एकान्त निकट तुम छाँडि देस अरु कालहि, हिरदेमें मिल गई तोरिकें अन्तरालके जालहि। हेरत हों तुमरे नेनिनसों आज सबिह सब ठाँही, अनुभौ करत बेदना तुमरी में सब जगके माँही। निज काजनिमें तब अदेख कर हरत हों सुखकारी तब कामना आज पावत हों निज कामना मझारी। दोजनकी चातें समाप्त कर पाये दोऊ नाहीं हुतों इतों अवकास न तुमकों वा रजनीके माँहीं? उरमें बाँनी - हीन विदाकी बहै वेदना धरिकें डारी हुती दिस्ट चहु ओरिन व्यर्थ वासना भरिकें। आज सरव भावनिके तलमें या हिय माँहि छुई है, तुमरी मेरी बाँनी मिलिकें द्वैतें एक भई है।

3

हे लझमी, तुमरी अन्त पुर आज न कितहु रह्यों है।
तुमनें आज सरस्तुतीकी अति सरस सहप लह्यों है,
ठाड़ी हो तुम सुभ-सगीतके मतदल - दलनि मंम्मारी!
मानस - सर तव चरनि तलमें मूरित मधुर तिहारी
रचत असिलके प्रतिविम्वनित आज अमल छविवारी।
वाधा पावत नाहि चित्तमी तव मुन्दरता प्यारी,

अहरय हाथ ।

सो मिलि गई आज या जगमें पुलकिन पूरन हैकें सम्पूरन आनन्द धारिकें, सब उजियारी लैकें सकल सुन्मङ्गल संग। तिहारी कंकन-दुतिको दरपन कल - कोमल कल्यॉन-प्रभा किर रह्यो आज है अरपन सब सितयनके करमें। हियरा स्नेहातुर अनुराग्यों, निखिल नारियनिके चित्तनिमे ललकि जायकें लाग्यो। सोइ तिहारी बिस्वमूर्ति मम उर-अन्तर छिब छाजै, लिलत लच्छमी-सरस सरसुती उभय रूप धिर राजै।

#### 30

कही नाहि, कि सकी नाहि निज मनकी बातें सारी, राखित रही खर्ब किर निजको तुम, हे लजावारी, जबलों इहाँ रही। हिय-गोपित आसा आदिक सव ही \* कण्ठ उठाय रोय उठती वे जबिह चाहतीं तब ही, करित सचेत रहीं तुम चुपकें तनी तर्जनीके भर बिकल सॅकोच बिबस, पाछें कहुं पावे भूलि अनादर। निज अधिकार बिना बोले निज निर्मम हातिन करिकें राख्यों हुतों सवनिके पाछें तुमने हेला भरिकें। भई महीयिस आज लाजते परें भृत्युकों लेंक, वैठि हृदय - पद्भजपे मेरे अखिल अगोचर हैकें नत नैंनिन किह डारों अपनी जीवन-कथा अधूरी भाषा - वाधाहीन वचनतें। देह - मुक्त तब रूरी बाहु - लता मम मरमस्थलपे एक बार लिपटाओं, तुम अन्तिम - अधिकार आपनों मम उर-अन्तर पाओं।

<sup>\*</sup> बंगलाके अनुसार विकल्प .---

जवलों इहाँ रहीं । तुमरे हियकी निग्<u>ड आसा</u> सब अकुलाय उठाय निज कण्ठ जब चाहतीं रोयबौ तब

#### 99

मृत्यु - जविनकाके पाछेतें पुन लौट तुम औंई मेरे हृदय - ज्याह - मन्दिरमें नवल - वधूकी नॉई सज्दहीन पद-गितसों। जितनी ग्लानि ह्लान्त जीवनकी सो सव मिटी मरन-मज्जनतें। रासि रूपके धनकी प्रापित भई विस्व-लङ्गमिकी परम कृपाके कारन। मुग्ध मृदुल मुसकत मुखपै चित-निमृत दीप्ति करि धारन ठाडी भई आँनि चुपकेतें। मृत्यु - ह्रारके ह्रारा संस्रतितें उरमे पैठी तुम, प्रिये, प्रेमकी धारा। आज न वाजे वजत, न जनता सजत, न उच्छव वैसो, दिपत न दीपक-माल, आजको आनंद-गौरव ऐसो स्तन्ध सान्त गम्भीर मृक अह नैन-नीरमे निमगन। जानत ना या वात आजकी सुनत नाहि कोऊ जन। मेरे उर - अन्तर अव केवल एक दीप उजरत है, वस, मेरों सङ्गीत अकेलों मिलन-गिरा गूँथत है।

## 97

हों किर रह्यो आप अपनेंमें एक अपूरव अनुभव, हों परिपूरन आज। निमिषमे तुमनें अपनो गौरव देवि, मिलाय दियों है मोमे। लै अपने हातनमें दई छुवाय मृत्युकी पारस-मिन मेरे जीवनमे। मेरी सोक - जग्य - अगिनीतें प्रगट्यो रूप तिहारों नव निरमल मूरति धारन किर सुन्दर सूरतिवारों, सती, अनिन्य सतीत्व-ज्योतितें दीप्त देह तब दरसें, जाकों छुवत न सोक-दाह कछ, न कहं मलिनता परसे।

पठवित हो निज चारु चित्तको

मौन प्रेम सुचि-सजल-सुकोमल।

निस्त सिनिग्ध मृत्यु-घर-भीतर

बैठीं हो बातायन - ऊपर,

राख्यों हे सॅजोय ज्योतिर्सय

दीप चिरन्तन आसा-उज्जल। \*

ए हो तुम कल्याँन-रूपिनी,

तुमनें कियौ मरनको मङ्गल।

तुमनें मेरी जीबी - मिरवी

जुगल बाहुमें बीधि लियों।

करिकें अपनें प्रान अनावृत
दियों मिलाय मृत्युमें अमृत,

प्रिये, मरनकों जीवनकों प्रिय

तुमनें अपनें हाथ कियो।

ख्योदी-द्वार खोलि तुम डारघी,

परदावारी पट पुनि टारघी,

जनम - मरन में घि ठाड़ी हैके

थिर सत्प दिखराय दियो।

तुमनें मेरी जीबी - मिरबी

जुगल बाहुमें बाँधि लियो।

वंगलाके अनुसार विकल्प -—
 "राख्यौ दीप सॅजोय चिरन्तन तमनें सभ आसामें उज्जल।"

#### 38

देनि परे करु आज पुरान नोरी पत्र तिहारे,
गपुर सनेह-मुम्म जीवनके निन्द नार-है प्यारे,
पूर्व-स्मृतिके करुक रिल्जोंना जवन-जायती करिके
राखे हुवे गुपत गंचगर्सो तुमने परमें धरिके।
गाल-श्रोतकी प्रन्य-पार जी बहा देन यन गारे,
जानें बंध जात केंत्र रित, केंत्र समि अह तारे,
ताही प्रचन प्रजय-घारासों तुम जिय दर्शि गहेंगी,
लेरे करु होटी - होटी-भी चीटे: चीरि हार्दी
धरी लुकाम हुनीं, गुनिक पुनि मनमें बाद बिनारी,
भीरे या धनकी अब कोऊ भीर नाई अधिमारी!
आस्त्रय आज कर्ज पाँच ने, पत्र दिन श्रम पर्वार्ज ?
नाहिं जननमें कालुकी हैं हीऊ हैं ये नीडि!
राग्यी हुनी शामनों हनमें नेट शान्तरिक जैसी,
नारात है का पुनर्ष होऊ आज कपुनर्ष नेनी र

मिलन दुहुँनिके ते हम दोऊ रैहें पूरन हैकें।
जुगिन - जुगिनतें आय रहे है याइ आसकों लैकें।
लै गई हो कितनों-कछु मेरे प्रानिनतें, प्रानिन-धन,
या जीवन-मरनामें कितनों-कछु दे गई हो जीवन!
केते दिन, केती रातिनमे, केते लज्जा - भयमें,
किती हानिमे, किते लाभमें, किती हारमे, जयमें
स्नान्ति-रहित है रचत हुते जो मिल-जुरके हम दोऊ
ताकों पूरन हम दोउन विन करि सिकहै का कोऊ 2

#### 98

अलप-आयु या जीवनमें कछु आनिन्दत दिन प्यारे कॅपत पुलक - पूरन, संगीतकी लीन बेदना-चारे प्राप्त करेते, लछमी, सो का तुम जैहों विनसाकें १ सो तुमनें कित, किन जतनि, किन भाविन घरे छिपाकें, सोई खोजत हों। संध्याके कनक-मेघ-परतिनमें इकटक देखि लखी, तह कौंनहुं बढ़े करन वरनिमें लिखी भई वा-जनम - साँभकी खोई-भई कहाँनी। आज दुपैरीके पातिनकी मरमर - स्वरमय वाँनी करित प्रचार तिहारी कबहूकी उनि दीरघ-स्वासनि। तप्त सीतके घाँम माँहि किय विस्तारित निज हातिन केती सीत - दुपैरीकी घन - मुख - स्तब्धता। यातें निज दिस देखत बट्टेंगी-वैट्टों सीच रह्यों ये वातें, किते तिहारे रात-दिवस अरु किती साध मोहिं घेरें, तिनकों कन्दन मुनि फिरि-फिरि तुम फिर रहं मेरे नेरें।

जहॅ एकान्त भवनमे मेरी पूजा-गृह है, प्यारी, धीरें द्वार खोलि चुपकेतें आओ तहॅं, मुकुमारी, मज्ञल-कनक-कलसमें भिरकें पुन्न-तीरथिनको जल राखो जलन-जुगितसो, आनो पुनि पूजाको सतदल तुम निज करिन उठाय। तहाँ हम भिक्त-भावमे पैठें, दोउ एक आसनपे आगें इस्ट - देवके बैठें।

#### 38

किती बार पागल बसन्त-दिन बेस अतिथिको किरकें, आयते हॅिस अपनें - तुपने द्वारें बीना धिरकें , लेकें अपनें गीत - मन्त्र मन - मोहनवारे केते, पत्र-पुष्प आयोजन जादू किरबेवारें जेते। टोंना-तान मारि गए, "खोलौ द्वारों, खोलौ द्वारों, आज बिसारों काज-कर्म अरु आपों, विस्व विसारों।" \* आय-आयकें गये किते दिन धपकी दें द्वारेपर, काहु काजमें लग्यों हुतों हों, तुमने दयो न उत्तर। आज गई तुम वे आये ले वायु दिक्खनी वैसी, आज तिन्हें तनकहु भूल्यों रहुं सिक्त नाहि है ऐसी। ल्यावत सो तव दृष्टि बोलिबो विन-उच्चारनवारों, कुझनिमें उठाय मरमरतें तव आकुल चित धारों। वारम्बार कियेते वंचित मिलन-दिननिमें जिनकों तव वियोग सूनें घर आंनत टेर-टेरकें तिनकों।

वंगलाके अनुसार इस प्रकार होना चाहिए —
 कोइल-से कूक गए वे, "खोली जी, खोली द्वारों!
 आज विसारों काम-काज अरु आपों, विस्व विसारों।" — ध॰

वीच वेदनाके मी हियमें

करी आपनों उच्छ्व।

अपनी हाँसी बंसी ल्याव,

रासि-रासि दल - फूल सजाव,

गान गाय जावे फिरि-फिरिकें

जेते पछी हें सब,

करिकें धुनित वेदना मेरी

करों आपनों उन्हेंबुध्र

सरग-मरग लोकिन दल जोर किरही तुम सब मिलि जब रोर हॅसि-हॅंसि किरही बार-बार जब मरन - हारपे खटखट, ता कलरबमे उर - अन्तर हो पैहों पैहों आहट।

#### २१

जो बहुकों करि एक, विचित्तनिको जो करत सरस है, विदन-बिडनकों \* करि राखत निज तुच्छ तर्जनी-बस है, विविध प्रयास - छुच्ध दिवसनिको ल्यावत धीरें-धीरें घनी सुप्तिके सान्त स्वर्नमय सध्या - तमके तीरें धुव-दीपक-दीपित तिरपित्त सु-निमृत अवसाँन - ममारी, जो डुववत बहुवाक्य - विकलता एक गीत उच्चारी

<sup>\*</sup> वंगलाके अनुसार 'वहुतोंको'।

बिथा - सुधा - रस - सॉन्यो, — मोकों ताहि प्रेमतें, प्यारी, तुम बंचित करिकें जिन राखों , — प्रतिदिन करी जगारी , मेरे दिवस - अन्तमे कंकन - कनक - किरनकों लहरी देहें ऑकि नीटके तम - पट ऊपर सपन सुनहरों ; तय पट-पात सीमके मेरे सुन्न गगनमे ऐहें आरक्तिम अलक्त - आभामें चुपके पकरघों जैहें , निर्निमेष नैंनिसों जीवन यह आकर्षित करिकें तव निज गृहमें पूर्न मरन हिंग लें आवेगों धरिकें।

#### २२

जिन भाविन रमनी - सरूपमे धरि अपनी मधुराई विकसित करि पुनि विस्वनाथने अपने-आप चुराई , जा प्रकार जो सचराचरमे अति सुन्दर दरसत है, जा प्रकार जाके सुप्रेममें नित आनेद सरसत है, जा प्रकारते फूल लतामें, लहिर नदीमें सोई, जा प्रकारते विस्व - ईस्वरी श्री विराज मन-मोहे, जा प्रकारतें विस्व - ईस्वरी श्री विराज मन-मोहे, जा प्रकारतें नव-धन निज धन वहु-धारिन वरसावत, भूमि-भागके दोड तटिनकों तिटिनी निज पय प्यावत, जा प्रकारतें परम-एक आनन्द माँहिं उतसुक है आप अपुनको है किरकें पुनि आपुन पावत सुख है, उपिन इंहनके मिलन - धातते एक वेदना अद्भुत रिच-रिच वरन-गन्ध-गीतिनकों नितिहं करित है प्रस्तुत। हे रमनी, छिन-मात्र आइके मो हिंग डेरा कीनों ताहि रहस्याभास चित्त मम परिपूरन किर दीनों।

### स्मरणः कविता

## २३

अये सॅजाओं, अये सॅजोओं, संमा - दीप सॅजोओं!
मेरे हियके एक प्रान्ततें जौ परकास न खोओं,
निज हातिन जगाय राखों। ता पाछें गिर्ट परिछाँही
वैठीं रहों अपुन तुम या आसन्न रातके माँहीं
आज जतनसों किसकें वेंनी सिज रक्ताम्बर साज
मेरे या विच्छिप्त चिक्तकों काढि छैनके काज
जीवनके जंजाल - जालतें। आज समम हों पायो
बहु कर्मनिकी कीर्ति - ख्याति वहु आयोजन मनभायो
हैके सूखों बोम रहत है, सब झूँठों दरसावें
वा उद्योग - अटम्बर - पाछें कहूं जो न सरसावें
एक हास , नाना दिसि हैकें नाना दरप बटुरकें
नाना चेरगएँ संध्याके मृदु प्रकासमें जुरकें
एक गेहमें आकें जो ना राखं थिरता विरकें।
एक प्रेमके चरन-प्रान्तमें सान्त सीस नत करिकें।

#### २४

ज्यों गोधूरि आय चुपकेतें निज आँचरसों ढॉकत कर्म-क्लान्त जगकी मलीनता जेती अरु जेते छत, भग्न भवनको दैन्य, क्षिन्न वसननिकी लज्जा जेती, तुमरो छुन्न सोक त्यों ही है स्निग्ध करनितें एती देय पसार उदार अवारित तिमिर-रासि ॲवियारी मेरे या जीवनकी छोभित वहु दिन - रजनी वारी

# रवीन्द्र साहित्य : पन्द्रहवाँ भाग

स्खलन खण्डता छिति सीरन दीना जीरनता ऊपर भली - बुरौ सब लैकें मेरे प्राननकों किर इकतर घर विषाद - बुनें इक विस्तृत सुवरनमय बेठनमें। रहे आज कोंनहुँ इच्छाको कोंनहुँ छोभ न मनमें, आज अतीत अतृप्ति ओर हों फिरि-फिरि निरखों नाहीं, जो कछु गयौ, जाय, मन्धरगित हों चिल जाउँ तहाँहीं जहाँ तिहारे मिलन - दीपकी जोति अकम्पित राजै त्रिजग - देवके क्लान्ति - हीन आनंदमे छितसों छाजै।

# २४

तुम जगौ जगौ रे चित्त, जगौ जागरमें, आयो है आयौ ज्वार अख़ु-सागरमें! ताकौ वार-पार नहि जानत, सो अब और वॉध नहि मानत, तुम ताके गर्जन - गान जगौ जागरमें, अब नचै तिहारी नाव अख़ - सागरमें।

याही ऊषाकी आज पितत्र लगनमे उठि रह्यों भासकर नयों गभीर गगनमे। दिग - भ्रमकरी नायुमें वाजत सोई महामन्त्र है गाजत अनजानी याता - वारी याहि लगनमें दिगतें लगाय दिगअन्त प्रजन्त गगनमें।

जिनें उदार उज्जल अकासके मॉही का जागत है के अरुन छटाकी छाँही! ना जॉनो धो केहिके कारन अतल उठत है जागि जगारन मॉगत उठाय दोड बॉहि काहि नम पॉहीं पागल कीन्हों केहि दीप घटाकी छाँहीं।

सूनीं सिकतामय विपुल सिन्धु - बेलामें विच्छिप्त भई है वाढ रुद्र - खेलामे । इहीं जागरित दिन नित अभिनव नाहि बिहङ्गनिको इत कलरव, या सूँनी सिकता - लीन विपुल बेलामें यहि फेनिल तुङ्ग तरङ्ग - रङ्ग - खेलामे ।

स्र्लत रे, स्र्लत रे, अंसुवा स्र्लत रे, करि छाती - तट आघात हृदय हूलत रे! लोक अनन्त सामुहें हैं जव जानें परिहैं जहाँ होय अब, अति आकुल कूल-बिहीन सोक झ्लत रे, काहू सुवरनके कूल - ओर हूलत रे!

जिन राखि जकडिकें अव ॲधियारी धरनी, दै खोल, खोल, दै खोल वॅधी-भइ तरनी। अति असान्त पालनिके ऊपर वायु वहति, लागति हा-हा कर, रह जावै तेरी दूर डरी यह धरनी, ना और राखिए रोकि तरिक्वत तरनी।

## २६

आज सोओ तुम, में द्वारेष सजग रहूंगों सिजेंक साज, वारि प्रकास घरूंगों। तुम तो चाह चुकी, में इकलों, केवल इकलों बैठ्यों आज तुमरी चाह करूंगों। मेरे हित तुमकों न रहेगों अब कौनहुँ सज्जाकों काज, अब तो तुमरे हित ही, सुन्दरि, अबतें हो राख्ंगों निज हियरे सुमननिते साज निसि-दिन प्रतिछिन नित ही।

तुमरे जुगल कमल-कर केते दिन-ना सान्ति-दुक्ख विसराय
थके न सेवा करिकें,
आज तिन्हें हो तिनके सवही काम-काजतें ऐंचि-उठाय
राख्रंगो सिर धरिकें।
अबकें तुम अपनी पूजा करि पूरन, सौंपि चलीं चुपचाप
मन अरु प्रान हृदयमें,
अवतें ग्रहन करी मम पूजा, लेहु नैन-जल विमल विलाप
स्तुति - गीतनिकी लयमें।

#### २७

चाहीती तुमनें याहि स्थामला धरनी, हाँ, हॅसी तिहारो हुती बड़ी मन-हरनी। मिलि अखिल स्नोतमे जाबो जॉन्योंतो खुसी मनावो,

तिहि हेतु हियरिया हुती हृदय - मन-हरनी। तुमरी अपनी यद हुती स्यामला यरनी।

थव या उदास प्रान्तरिह माँहि नम धरिकें वनु फिरन तिहारे नेन निरिवर्ना करिकें। मोइ हँसी तिहारी गोदे, निरस्ति - देगनि सुल नोर्ड,

सनकों हू - हूकें चलति जिन अनुमरिके यहि ताल - निरहा - चन गाँव - गोठ सन वरिकें।

निज मोइ चाह मन अग्वियनि शक्ति करिकें मेरे ननिन निज हिन्द गई तुम वरिकें।

> अब टक्ले मम नेननकी दिसिबी देसा है जनकी,

तुम उरत भोग मो माहि अपुनहों भरिकं, निज मुग्प रस्टि मम पुनरित अदिन करिके। मेरे जीवनमे जियो, जियो तुम आकें।
परकासी मो मन मॉहि कामना ल्यांकें।
जनु जॉनि परत मोहिं मनमें
साँचहुं अति सङ्गोपनमे
'मो' में तुम 'मै' है रही आज सब पाकें,
मेरे जीवनमें जियो, जियो तुम आकें!

अगहन, १६५६ ]

# मालिनी

नाटिका

# उत्पत्ति

''मालिनी'' नाटिकाकी उत्पत्तिका एक इतिहास है; और वह है स्वप्न-घटित। कवि कद्धणको देवीने स्वप्नमें आदेश दिया था उनका गुण-कीर्तन करनेके लिए। मेरे स्वप्नमें किसी देवीका आविभीव नही था, था केवल सोती-हुई बुद्धिमेंसे अकस्मात् मनका एक गभीर आत्म-प्रकाश।

तव मै था लन्दनमें। निमन्त्रण था प्रीमरोज-हिलमें तारक पालितके घर। प्रवासी भारतीय, खासकर बंगालियोंका वहाँ प्रायः जमघट हुआ करता था; और उसके साथ चलता था भोज। धूमधाममें रात ज्यादा हो गई। जिनके मकानमे मै था, इतनी रातमे वहाँ जाकर दरवाजेकी घण्टी बजाकर अचानक उन्हें परेशान करना पालित साहबको पसन्द्र न आया, इसलिए उनके अनुरोधसे मुभे वहीं सोना पड़ा। विस्तरपर पड़ तो रहा, किन्तु नीद नहीं आई, – कलरवका अन्तिम पर्व तव चल ही रहा था।

इतनेमे एक स्वप्न देखा, मानो मेरे सामने किसी नाटकका अभिनय हो रहा हो। विषय था विद्रोहका षड्यन्त्र। दो मिलोमेसे एक मित्रने कर्तव्य समम्भक्तर उसका भण्डा-फोड कर दिया राजाके पास जाकर। विद्रोही वन्दी होकर आया राजाके सामने। मरनेके पहले उसकी अन्तिम इच्छा पूरी करनेके लिए उसके मित्रको ज्यो ही उसके सामने लाया गया, उसने दोनों हाथोकी हथकड़ी-जंजीर उसके माथेमे मारकर मित्रको वही खतम कर दिया।

जागकर जो बात मुमें आश्चर्यकी माछ्म हुई, वह यह कि मेरे मनका एक भाग था निश्चेष्ट श्रोता या दर्शक मात्र, और दूसरा भाग बुनता चला जा रहा था एक नाटक। स्पष्ट हो चाहे अस्पष्ट, कथोपकथनकी एक धारा कहानीको आगे बढ़ाये लिये जा रही थी। जागनेपर मै सब बातें यादमें न ला सका। पालित साहबसे मैने, अपने मनकी कियाकी आश्चर्यकारिता प्रकट की थी, किन्तु उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।

किन्तुं बहुत दिनो तक यह स्वप्न मेरे जामत मनमें संचरण करता रहा, और अन्तमे, बहुत दिन बाद, आज वह नाटिकाका रूप लेकर ही शान्त हुआ।

शायद इस नाटिका्म मेरी रचनाकी कोई-एक विशेषता थी, - इस वातको तब समझा जब दूसरी बार मै इंग्लिण्ड गया , और इसके अंग्रेजी अनुवादपर किसी अंग्रेज मित्रकी दृष्टि पडी। पहले देखा गया कि इसने आर्टिस्ट रोटेनस्टाइनके मनको खास तौरसे आकृष्ट किया है। कभी-कभी वे इसे अपने घरपर अभिनय करनेकी इच्छा प्रकट किया करते थे। सुमे ऐसा लगा कि इस नाटकके प्रधान चरित्र उनके शिल्पी-मनमे मूर्तियोंके रूपमे स्पष्ट हो उठे हैं। इसके बाद एक दिन ट्रैबेलियनके मुँहसे इसके विषयमें उनका मन्तव्य सुना। वे कवि हैं और श्रीक-साहित्यके रसज्ञ भी। उन्होंने मुभसे कहा कि इस नाटकमे वे ग्रीक नाट्यकलाका प्रतिरूप देख रहे हैं। मै ठीक समझ न सका कि वे क्या कहना चाहते हैं , कारण कुक्र-कुछ अनुवाद पढनेपर भी श्रीक नाटकोंके विषयमें मुक्ते कोई विशेष ज्ञान न था। हमारे आगे ग्रुरूसे ही शेक्सपीयरके नाटक ही आदर्श-स्वरूप थे। उनका बहु-शाखायित वैचिन्न्य, व्यप्ति और घात-प्रतिघात ग्रुरूसे ही हमारे मनपर अधिकार किये-हुए है। 'मालिनी'का नाट्य-हप संयत संहत और देश-कालकी धारामे अविच्छिन है। इसके वाहरके रूपायनके सम्बन्धमे जो मत सुना था, यह वैसा ही है। कविताकी मर्मवार्ती आरम्भसे ही यदि रचनामें जान-वृक्तकर न बोई गई हो तो कविकी दृष्टिमे भी उसके प्रत्यन्न हो उठनेमे देर लगती है। आज मै जानता हूं कि 'मालिनी' में कौनसी बात लिखते-लिखते उद्भासित हुई थी गौग्ररूपसे ईषत्गोचर। असल बात यह है कि मनके एक सच्चे विस्मयका आलोड़क उसमें दिखाई दिया था।

मेरे मनमें धर्मकी प्रेरणा तब गौरीशंकरके उत्तुह शिखरके शुश्र निर्मल तुषार-पुष्ठके समान निर्विकंट्य होकर स्तब्ध नहीं थी, बल्कि उसने विगलित होकर मानव-लोकके विचित्र मङ्गल-रूपमें मैत्री-रूपमें अपनेको प्रकट करना आरम्भ कर दिया था। निर्विकार तत्त्व नहीं है वह, मूर्तिशालाकी मिट्टी और पत्थरमें नाना विचित्र रूप लेकर वह मनुष्यको हतबुद्धि करने नहीं आई। उसने किसी देववाणीका आश्रय नहीं लिया। सत्य जिमके स्वभावमें हैं और हृदयमें जिसके अपरिमेय करणा है, उसके अन्त करुणसे इस परिपूर्ण मानव-देवताका आविर्भाव अन्य मनुष्यके चित्तमे प्रतिफलित होता रहता है। समस्त आनुष्ठानिक धर्म और समस्त पौराणिक जटिलताको मेरकर ही इसका यथिथ स्वरूप प्रकट हो सकता है।

मेरे इस मतका सत्यासत्य आलोच्य विषय नही है। वक्तव्य सिर्फ इतना ही है कि इस भावपर मालिनीने स्वत ही अपनेको प्रतिष्ठित किया है, इसका जो दुःख है, इसकी जो महिमा है, उसीमें इसका काव्यरस है। इस भावका अंकुर अपने-आप ही दिखाई दिया था 'प्रकृतिका बदला' में, यह बात विचार-देखनेकी है। ''निर्झरका स्वप्न-भंग' में शायद इसके भी पहले इसका आभास मिलता है।

# मालिनी

# पहला दृश्य

### राज-अन्तःपुर

# मालिनी और काश्यप

कारयप—त्याग दो, वत्से, त्याग दो सुखकी आशा, दु: खका भय। दूर करो विषय-पिपासा। तोड़ दो संसारका वन्धन, छोड़ दो प्रमोद-प्रलापकी चंचळता। चित्तमें धारण करो सुनिर्मल प्रज्ञाका आलोक रात-दिन, जिससे मोह-शोक पराभूत होकर दूर हो जाय चित्तसे।

मालिनी—भगवन्, रुद्ध हूं, आबद्ध हूं मै। ऑखोंसे दिखाई नहीं देता कुछ। संध्याके मुद्रित-दत्त कमलके कोरकमें आबद्ध भ्रमरी हूं मै, स्वर्ण-रेणुराशिमें जड़ मृतप्राय। फिर भी कानोंमें आकर ध्वनित हो उठता है मुक्तिका संगीत, जब तुम कृपा करते हो।

काश्यप—आशीर्वाद देता हूं में, शीघ्र ही अवसान होगा विभावरीका, — शान-सूर्योदय-उत्सवमें, जाग्रत इस जगतके जयजयकारमें, शुभलग्नमें सुप्रभातमें खुल जायगा पुष्प-कारागारका द्वार तुम्हारा। वह महाच्या भाने-ही-वाला है। मै चला अव तीर्थ-पर्यटनमें।

मालिनी—दासीका प्रणाम लो। [काश्यपका प्रस्थान —वह महाच्रण आने-ही-वाला है! हृदय चंचल हो उठा है, कमल-पत्रपर जलविन्दु-सा अस्थिर है चित्त मेरा! आँखें मींचती हू तो सुनती हूं आकाशका कोलाहल। न-जाने कौन क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे है मुक्ते घेरकर! अहरय मूर्तियाँ-सी घूम-फिर रही हैं चारो तरफ मेरे। कभी बिजली-सी चमक जाती है, दे जाती है प्रकाश। वायुकी तरंगे कर-करके शब्द करती हैं आघात। व्यथा-सी न-जाने आज क्या चुभ रही है वार-वार मर्मस्थलमें। कुछ समभ नही पाती, जगतमें आज कौन बुला रहा है मुमे बार-वार!

## राज-महिषीका प्रवेश

महिषी—बेटी, प्यारी बिटिया मेरी, क्या करूं, कहाँ जाऊँ मे तुमे लेकर! बिटिया मेरी, यह-सब क्या अच्छा लगता है तुमे, इस कची उमरमें ? कहाँ गई वेश-भूषा, कहाँ हैं आभरण ? मेरी सोनेकी ऊषा आज हो रही है स्वर्णप्रभा-हीन! यह भी क्या देख सकती है मा कभी, अपनी आँखोसे ?

मालिनी—क्या कभी राजाके घर जन्म नहीं लेती भिखारिनी 2 दरिद्रकें कुलमें तू जो मा होकर जन्मी थी, सो क्या भूल गई राजेश्वरी ? तेरे उस वापकी दरिद्रता जगत्प्रसिद्ध है, बोल मा, वह कहीं जायगी ? इसीसे आज सर्वाद्वमें धारण किया है मैने तुम्हारे पिताका दैन्य-अल्ड्वार, यही तो शोभा है मेरी!

महिषी—अरी ओ, तू अपने बापके गर्वमें आकर देती है मेरे बापको उलाहना! इसीलिए धारण किया था मैने तुमे गर्भमे, अरी ओ अहंकारिणी पुत्री! जानती है, मेरे पिता तेरे पितासे सौ-गुने धनी हैं, इसीसे धन-रत्नमानसे वे इतने उदासीन हैं।

मालिनी—यह तो सभी जानते हैं। जिस दिन चाचाने तुम्हारे पिताको पितृ-धनसे वंचित किया था, उसी दिन चोभसे छोड़ दिया था घर-द्वार उन्होंने। धन-जन सम्पद-सहाय सर्वस्व कर दिया था विसर्जन नि शल्य मनसे; तो आये थे मात्र एक पैत्रिक देव-मूर्ति अपनी दरिद्र-कुटीरमें। उनके उस धर्मको ही दिया है तुमने मुमे जन्मकालमें, मा, और कुछ नही। रहने दो न, मा, अपने उस पितृकुलके दारिद्र-धनको सर्वदा अपनी कन्याके हृदयमें। मेरे पिताका जो-कुछ ऐश्वर्य है धन-रत्न-भार, रहने दो उसे राजपुत्रके लिए।

महिषी-यहाँ कौन तुमे सममता है, बेटी मेरी! वार्ते सुनके, न-जाने क्यों, आँखें भर आती हैं। जिस दिन तू आई थी गोदमे मेरी, वाक्यहीन मूट शिशुका रूप धरकर, कौन जानता था तब कि वही नन्हा-सा मुख मुख इतनी वातें करेगा दो-दिन वाद ? देखा करती हूं मुखडा तेरा, डरसे कांपने लगती है छाती मेरी। अरी ओ सोनेकी बच्ची मेरी, यह धर्म तुमे कहाँसे मिला, किस शास्त्रसे ? मेरे पिताका धर्म, वह तो पुराना था अनादिकालका । और, यह है संसारसे न्यारा, वेदसे न्यारा, धर्म नया, आजका गढा। कहाँसे आते हैं घरमें विधर्मी संन्यासी <sup>2</sup> देखकर मै पाती हूं त्रास, मरती हूं डरके मारे। क्या मन्त्र सिखाते हैं वे, सरल हृदयको जकड़ लेते हैं मिथ्याके जालमें १ लोग तो कहते हैं. बौद्ध हैं पिशाचपन्थी, जादू जानते हैं, प्रेत सिद्ध है उन्हें। मेरी वात सुन, बेटी मेरी! वर्म क्या ढुढना पडता है <sup>2</sup> धर्म है सूर्यके समान चिर-ज्योतिर्मय, चिरकाल रहता है वह । प्रहण कर तू उसी धर्मको. जो है सरल सनातन । भक्तिसे करो वत-आचार-क्रियाकर्म। शिव-पूजा करो दिन-रात, वर मौगो, मिलें जिससे उन्ही-से पति ! वे पति ही होंगे तेरे देवता, शास्त्र होंगे उन्हींके वचन । यही है सरल मार्ग हम-सबका। शास्त्र-ज्ञानी पण्डित सोचा करें सत्यासत्य धर्मावर्म कर्ता-कर्म-क्रिया अनुस्वार-विसर्ग । पुरुषोंका हुआ करता है प्रतिदिन स्वतन्त्र नया वर्म, देश-कालके मेदसे। सदा हाहाकार करते फिरते है वे शान्तिके लिए सन्देह-सागरमें , शास्त्र-शास्त्रार्थमें ही करते रहते हैं रक्तपात । रमणीका धर्म रहता है हृदयमें, गोदमे, चिरदिन स्थिर पति-पुत्रके रूपमें।

#### राजाका प्रवेश

राजा—पुत्री, शान्त होओ अब, कुछ दिनके लिए। ऊपर घुमड़ रहे हैं ऑधीके मेघ।

महिषी—कराँसे ले आये झूठा बर, महाराज 2

राजा—झूडा डर नहीं । – हाय री अवीव पुत्री मेरी, नया वर्म यदि लाना ही चाहती है घरमें, तो क्या वह वर्षाकी नदी है जो आयेगा दोनों

तटोंको धसकाता-हुआ देश-विदेशकी दृष्टि आकर्षण करता-हुआ है लजा त्रास क्या कुछ भी नहीं उसके लिए है अपना धर्म अपना ही होता है, छिश रहता है निमृत हृदय-मनमें। देखकर उसे कोई द्रेष न करे, परिहास न करे कठोर, यही है कहना मेरा। धर्म कोई धारण ही करना है तो धारण करो उसे मनमे, अन्त करणमें।

महिषी—ित्रिस्कार क्यों करते हो, महाराज, इस तरह, जैसे कोई भारी अपराध किया हो मेरी बिटियाने १ एक उन्हींकी पोथियोंमें लिखा है सारा सत्य, और-कही भी नहीं लेख उसका इस संसारमें १ कहाँ हैं ब्राह्मण वे, बुला लाओ उन्हें। मेरी पुत्रीसे सीख जाये, धर्म किसे कहते हैं। फेंक दो उनके कीर-कटे धर्मको, धिक् धिक्! बेटी मेरी, में छंगी तुमसे नये धर्मका नया मन्त्र, तोड़ दूंगी जीर्ण ब्राह्मण-शास्त्रकी शृह्मला। तुम्हें देंगे वे निर्वासन-दण्ड! निश्चिन्त हो महाराज १ सोचते होगे मनमें, यह कन्या तुम्हारी कन्या है, सामान्य बालिका! नहीं, नहीं, महाराज! दीप्त अग्नि-शिखा है यह। मैं कहती हूं आज, सुनो मेरी बात, यह कन्या मानवी नहीं, कोई देवी है, आई है तुम्हारे घर। न करो अबहेलना इसकी, किसी दिन अकस्मात् उठाकर खेल अपना चली जायगी, – तब करोगे हाहाकार, राज्यका सारा धन देकर भी न पाओंगे फिर इसे।

मालिनी—प्रजाकी पूरी करो प्रार्थना, पिता! महाच्रण आ गया है निकट। दो सुके निर्वासन, पिता!

राजा—क्यो वत्से, पिताके घर तुभे क्या कमी है, बेटी ? बाहरका जगत् बड़ा कठोर है दयाहीन, – पिता-माताकी गोद नही वह, बेटी !

मालिनी—सुनो पिता, जो चाहते हैं निर्वासन मेरा, वे चाहते हैं सुमे ही। – मा, सुन मा, मेरी वात, सममा नहीं सकती में अपने चित्तकी व्याकुलता। मुमे छोड़ दे मा, विना दु ख-शोकके, शाखासे च्युत पह सममकर। सबमें जाकर रहूंगी मै, – राजद्वारमें आकर माँग रहा है वाहरका संसार मुमे। माळ्म नहीं क्या काम है, आया है आज महाचण मेरा!

राजा-अरी शिशुमति, क्या कहती है तू!

## ंमालिनो : नाटिका

मालिनी—पिता, तुम हो नरपित, राजाका कर्तव्य करो। – जननी मेरी, और भी हैं तेरे पुत्र-पुत्रियाँ, मुक्ते छोड़ दे मा! मुक्ते न बाँध अपने स्तेह-पाशमे।

महिषी—सुनो, वात सुनो इसकी। वात नहीं निकलती मुदसे, देखा करती हूं विस्मयसे मुंह तेरा। क्यों बेटी, जनमी है जहाँ, वहाँ क्या स्थान नहीं तेरा? बेटी मेरी, तू क्या जगतलक्ष्मी है, जगतका सारा भार पड़ गया क्या तेरे ही ऊपर? निखल संसार है तेरे बिना मातृहीन क्या, जो जायगी वहाँ नये आदरसे, – हमारी मा कौन रहेगी फिर यहाँ, तेरे चले जानेपर?

मालिनी—में स्वप्न देखा करती हूं जागकर, सुनती हूं नींदमे, मानो आंधी चल रही है जोरसे, नदीमें उठा है तूफान, रात है अंधेरी, किनारे वंधी है नाव, — कौन करेगा पार, कर्णधार कोई नहीं, — गृहहीन यात्री बैठे हैं सब हताश होकर। मालूम होता है, अब में जा सकती हूं, मानो मैं जानती हूं तीरका पता, — मेरे स्पर्शसे नावको मिल जायेंगे प्राण, फिर चलेगी वह अपने पूर्ण वेगसे, — कहाँसे आया मेरे मनमें विश्वास ऐसा र राजकन्या हूं मैं, देखा नहीं कभी बाहरका संसार मैंने, — बैठी हुई हूं एक ही जगह आजन्म, चारों तरफ है सुखकी प्राचीर, सुमें कौन निकाले लिये जा रहा है यहाँसे, कौन जाने! बन्धन काट दो महाराज! छोड़ दे सुमें, मा, मैं नहीं कन्या आज, नहीं राजकन्या, — जो मेरी अन्तर्यामी है अग्निमयी महावाणी, वहीं हूं मैं।

महिषी—सुन लिया, महाराज १ । किसकी वात है यह १ सममामें नहीं आती। यह क्या वालिकाकी वात है १ यही है तुम्हारी कन्या १ क्या मेरी ही कोखने जन्म दिया है इसे १

राजा—जैसे रजनी जन्म देती है ऊषाको, वैसे ही। कन्या-ज्योतिर्मयी रजनीकी कोई नहीं, विश्वजयी है वह, विश्वको देती है प्राणा!

महिषी—महाराज, इसीसे कहती हूं, ढूंढ देखो कहाँ है मोह-मायाका श्रृखल, जिससे वेघ जाती है आलोक-प्रतिमा। (कन्याके प्रति) मुहपर आ पडे हैं केश, यह क्या वेश है तेरा! छि, बेटी। अपना इतना अनादर! आ तो सही, वॉच दूं अच्छी तरह केश तेरे। लोग क्या कहेंगे तुमे ?

निर्वासन! यही यदि हो धर्म ब्राह्मणका, तो हो बेटी, नये धर्मका उदय, सीख लें तुमले धर्मका स्वरूप विष्रगण। देखं मुंह, आ तो उजालेमें। [ महिषी और मालिनीका प्रस्थान

## सेनापतिका प्रवेश

सेनापति—महाराज, विद्रोही हो गई है सारी प्रजा, ब्राह्मणोंके कहनेसे ! चाहती है निर्वासन राजकुमारीका !

राजा—तो जाओ सेनापति, सामन्त नृपतियोंकों ले आओ शीघ्र ही । [ राजा और सेनापतिका प्रस्थान

# दूसरा दृश्यः

## मन्दिरके प्राङ्गणमें ब्राह्मणगण

ब्राह्मणगण—निर्वासन, निर्वासन, राज-दुहिताका निर्वासन चाहते हैं हम। क्षेमद्धर—विप्रगण, यही है सार बात। संकल्प रखना दृढ। समभे भाइयो, और किसी शत्रुसे डर नहीं, डर है तो केवल नारीसे। उसके आगे अस्त्र दूर जाते है, पराहत हो जाता है तर्क और युक्तियाँ सारी। बाहुवल झुकाता है मस्तक अपना, हृदयमें ऐसी ही पैठ जाती है सम्राज्ञी-सम मनोहर महासर्वन।शिनी!

चारदत्त—चलो सव राज-द्वार, कहें जाकर, रचा करो, रचा करो महाराज, आर्यधर्मको प्रसना चाहती है नागिनी, तुम्हारे ही नीड़मेंसे !

सुप्रिय—धर्म १ महाशय, मृढोंको उपदेश देते हो, धर्म क्या है। धर्म है क्या निटोंपको निर्वासन-दण्ड देना ?

चारुदत्त—तुम तो कुल-शत्रु विभीषण मालूम होते हो ! सभी कामर्में वाधा देना ; यह क्या शोभन है तुम्हारे लिए <sup>2</sup>

## मालिनी : नाटिका

सोमाचार्य—हम सब ब्राह्मण-समाजमे एकत्र मिले हैं आ, अस्तरणाकार हिए। तुम कहाँसे चले आये वीचमें, अतिशय निपुण विच्छेर-प्राचीर वन सूक्ष्म सर्वनाश-से !

सुप्रिय—वर्माधर्म सत्यासत्यका करेगा विचार कौन  $^2$  अपने विश्वासमें मत्त हो किया है स्थिर, करके गुरवन्दी करोगे सत्यकी मीमासा, मचाकर शोर  $^2$  युक्ति भी है कुछ  $^2$ 

चारुदत्त--वडा दम्भ हो गया है तुम्हें, सुप्रिय !

सुप्रिय—प्रियवर, दम्भ नहीं मेरा यह। अत्यन्त अज्ञ हूँ मै। दम्भ उन्हीका है जो आज अनेकार्थक शास्त्रोंमेंसे दो-चगर शब्द सीखकर निष्पाप निरपराध राजकुमारीको खींच लाना चाहते हैं घरके वाहर, भिक्षुकके पथपर ; मात्र इसलिए कि उसके और हमारे शास्त्रमे कुछ अच्चरोंका प्रभेद है!

क्षेमद्वर-वचनास्त्रमे कौन जीत सकता है तुम्हें, वन्धुवर 2

सोमाचार्य—दूर कर दो यहाँसे सुप्रियको । विप्रगण, निकाल दो इसे सभाके वाहर ।

चारुदत्त—हम निर्वासन चाहते हैं राजकुमारीका। जिनका मत नहीं मिलता हमसे, वे चले जायें शहर सभासे।

क्षेमङ्गर-शान्त होओ, वन्धुगण !

सुप्रिय—भ्रमसे किया है निर्वाचन मेरा, विष्रगण ! मै नहीं हूँ छाया तुम्हारी। प्रतिध्विन नहीं में शास्त्र-वंचनकी। जिस शास्त्रके अनुगामी है ये ब्राह्मण, उस शास्त्रमें कहीं भी नहीं लिखा, 'जिसकी शिक्त, उसका धर्म।' दानवी मत है यह, 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस।' (ज्ञमें क्रूरसे) चल दिया, भाई! दो मुक्ते विदा।

क्षेमद्गर—नहीं दूगा विदा तुम्हें। तर्कमे ही दुविधा है तुम्हारे, काममे हद हो तुम पर्वत समान। बन्धु मेरे, जानते नहीं क्या तुम, आया है दु समय घोर! सुप्रिय, आज मौन रहो।

चुप्रिय-वन्धु, आज धिकार रहा है विवेक मेरा। मूबताका दम्भ अब नहीं सहा जाता मुक्तसे। याग-यज्ञ क्रिया-क्रमें व्रत-उपवास इसीको वर्म मानकर विश्वास करोगे क्या नि.संशय ? बालिकाको दिलाकर निर्वासन-दण्ड करोगे धर्मकी रत्ता ? सोच देखो मनमे, विवेकको जायत कर, मिथ्याको सत्य कहके किया नही उसने प्रचार ! वह भी कहती है, 'सत्य ही धर्म है', दया है धर्म उसका, सब जीवोसे प्रेम, 'सत्त्वेषु मैत्री' – यही है सार सर्व धर्मका। इससे अधिक जो-कुछ है, क्या प्रमाण है उसका ?

क्षेमद्वर—स्थिर होओ, भाई! मूल धर्म एक है, विभिन्न है आधार। जल एक है, भिन्न तट हैं, भिन्न हैं जलाशय। हम जिस सरोवरसे मिटातें आये हैं प्यास पीढियोसे, वहाँ यदि अकस्मात् नवीन जलोच्छ्वास बाढकी तरह आ जाय, तो तोड़कर नाशकर देगा वह तटभूमि उसकी! फिर उस उच्छ्वासके चले जानेपर तटभ्रष्ट सरोवरका जल क्या निकल न जायगा? तुम्हारे अन्त करणमें उत्स है, तुम्हे जहरत नहीं सरोवरकी, किन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि भाग्यहीन ज्ञानहीन सर्वसाधारएके लिए जलाशय रखोंगे ही नहीं तुम! क्या यही चाहते हो तुम, कि पैन्निक समयकी सुदृढ तटभूमि, बहुप्राचीन प्रेम-पुष्ट सौन्दर्यकी श्यामलता, सयत्न-पालित पुरातन छायातह, पितृधर्म, प्राराप्त्रिय प्रथा, चिर-आचिरत कर्म, चिरपरिचित नीति, कुछ भी न रहे? चेतना खोकर सत्य-जननीकी गोदमें निद्रा-मग्न कितने मूढ शिशु हैं जो नहीं जानते जननीको, उन्हें चेतना देनेके लिए माताके शरीरपर न करों आधात! सदा धर्य रखो, सखे, ज्ञमा करों ज्ञमायोग्य जनोंको, ज्ञानालोकमें पालन करों अपना कर्तव्य।

सुप्रिय—तुम्हारा ही पथगामी है चिर-दिन यह अधीन। शिरोधार्य रहेंगे तुम्हारे वचन सदा। सच है, युक्ति-स्चिकापर संसारका कर्तव्य-भार नहीं टिक सकता कभी।

### उग्रसेनका प्रवेश

उप्रसेन—कार्य सिद्ध है, क्षेमद्धर! चंचल हो उठी है राज-सेना ब्राह्मणके वचन सुनकर। अब बाँध टूटना ही चाहता है।

सोमाचार्य-राज-सेना !

### मालिनी : नाटिका

चारुदत्त—क्या कहा ! यह कैसा काण्ड, कमश कही यह विपरीत विद्रोहमें न परिणत हो जाय !

सोमाचार्य-इतना आगे वढना अच्छा नही, क्षेमद्वर !

चारुदत्त—धर्मवलमे ही ब्राह्मणकी जय है, बाहुवलमें नही । याग-यज्ञसे सिद्धि होगी । दूने उत्साहसे, आओ बन्धु, करें सब मिलके मन्त्र-पाठ । शुद्धाचारसे योगासनसे अर्जन करें हम ब्रह्म-तेज । एकाव्रमनसे पूजें अपने इष्टदेवको ।

सोमाचार्य—कहाँ हो देवी तुम, सिद्धिदात्री जगद्धात्री! तुम्हारे चरणोंके सेवक भक्तजन कभी हो नहीं सकते व्यर्थकाम। तुम्ही नास्तिकोंका दर्भ हरणा करती हो, हे दर्भहारिणी! प्रत्यत्त दिखा दो आज भक्तोका विश्वास-त्रत्ता। सहारिणीके वेशमें आ खड़ी हो आज सबके सामने, अष्टहास्य हॅसके, हे मुक्तकेशी, खड्गहरते पाषण्डदिलनी! आओ वन्धुगण, सब मिलके एकप्राण होकर भक्ति-भरे समस्वरमें आह्वान करें प्रत्यशक्तिका।

त्राह्मणगणा (समस्त्ररमे)—हम सब जोड कर याचना करते है, आ मा प्रलयद्वरी!

### सालिनीका प्रवेश

मालिनी-आ गई मै।

क्षेमङ्कर और छप्रियके सिवा समस्त बाह्मण भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते है

सोमाचार्य—यह क्या देवी, यह क्या वेश तुम्हारा <sup>2</sup> दयामयी, आई हो तुम आज म्लान वेशमे, नर-कन्याका रूप धर! यह कैसा अपूर्व रूप है । कैसी यह स्नेहज्योति है नेत्रोमे ! यह तो नही संहार-मूर्ति ! कहाँसे आई हो माता <sup>2</sup> क्या सोचकर मनमें, क्या चाहती हो करना <sup>2</sup>

मालिनी—निकली हूं निर्वासनमें छोडकर पितृगृह, तुमलोगोंने बुलाया है इसीलिए, हे विप्रगण !

सोमाचार्य---निर्वासन! स्वर्गसे देवीका निर्वासन भक्तोके आह्वानपर!

चाहदत्त—हाय हाय, क्या करें माता, तुम्हारी सहायताके विना अव तो वचता नही यह श्रष्ट संसार।

मालिनी—लोटूंगी नहीं में अब। जानती थी, जानती थी मै, तुम्हारा द्वार मुक्त है मेरे लिए। मेरे ही लिए बैठे हो सब! इसीसे में उठी हूं जाग, सख-सम्पदाके बीच, तुमलोगोंने जब याचना की मेरे निर्वासनकी राजद्वारमें।

क्षेमङ्कर—राजकन्या ! सवके सब—राजाकी दुहिता ! सुप्रिय—धन्य है, धन्य है !

मालिनी— मुमे किया है निर्वासित। इसीसे आज मेरा घर है तुम्हारे घरमे। तो भी, सच-सच बताओ मुमे, क्या सचमुच ही कोई प्रयोजन है मेरा, क्या चाहते हो मुमे ? सचमुच ही क्या नाम लेकर बाहरके जगतसे पुकारा था मुमे सबने, जब बैठी थी मे अपने निर्जन घरमें, सारे जगतसे अत्यन्त दूर, शत-प्राचीरमें छिपी राज-अन्त पुरमें एकाकिनी ? तव तो वह स्वप्त नहीं! इसीसे रो उठा था शायद हृदय मेरा, बिना कुछ सममे ही!

चारुदत्त-आओ, आओ मा-जननी, शतिचत्त-शतदलमें सदा इसी तरह विराजती रहो, करुणामयी जननी-सी!

मालिनी—आई हूं आज, पहले सिखाओ मुक्ते, तुम्हारा क्या करना है काज। जन्म लिया है राज-कुलमें, राजकन्या हूं मै, – कभी गवाच खोल देखा नही बाहरका संसार, देखा नहीं यह जगत कितना विराट है विशाल! कहाँ क्या व्यथा है, जानती नहीं कुछ। सुना है, दुःखमय है यह वसुन्धरा, उस दु खका ही छंगी परिचय तुम्हारे साथ।

देवदत्त—वहे जाते हैं हम अश्रुनीरमे, मा, तुम्हारी बात सुन। सबके सब—हम है सव पाखण्डी, पामर!

मालिनी—आज मुभे ऐसा लगता है, अमृतका पात्र है मानो मेरा हृदय, मानो वह मिटा सकता है इस विश्वकी क्षुधा, मानो उंडेल सकता है वह सान्त्वनाकी सुधा – जितने दु ख जहाँ भी हैं कही सबपर – अनन्तप्रवाहसे। देखों देखों, नीलाकाशमें मेंब हो गये हैं दूर, चाँद दे रहा है प्रकाश! कैसा विशाल है लोकालय, कैसा शान्त है आकाश! एक ज्योत्स्ना फैलाकर सारे जगतको किसने लगा लिया है छातीसे, — राजपथ, वास-भवन, उदार मन्दिर, स्तब्ध-छाया वृद्धश्रेणी, दूरवर्ती नदी-तट, इन सबको! बज रहा है पूजाका घण्टा, आश्चर्य-पुलकसे फूल उठा है मेरा अंग-अंग, आखोंमें भरे आ रहे हैं आंसू, कहाँसे चली आई मै आज तुम्हारे इस ज्योत्स्नालोकमें, तुम्हारे इस विस्तीर्ण सर्वजनलोकमें!

चारुदत्त-तुम विश्वदेवी हो, देवी !

सोमाचार्य—धिक् पाप-रसनाको ! सौ-सौ दुकड़े नही हो गये वेदनासे उसके, चाहा उसने जब तुम्हारा निर्वासन !

देवदत्त—चलो सब मिल विप्रगण, जननीको जय-जयकारसे रख आवे राजगृहमें।

सबके सब (एकसाथ)—जय जननीकी ! जय माता लक्ष्मीकी ! जय करुणामयीकी !

## [ क्षेमङ्कर और सप्रियके सिवा, मालिनीको घेरे-हुए सबका प्रस्थान ]

क्षेमद्भर-दूर हो. मोह दूर हो ! - कहाँ चले. सप्रिय 2

सुप्रिय-कोड़ दो, छोड दो सुसे।

क्षेमद्वर—स्थिर होओ। तुम भी क्या, मित्र, अन्धे होकर जनस्त्रोतमे वह जाओगे 2

सुप्रिय-यह क्या स्वप्न है, क्षेमद्वर <sup>2</sup>

क्षेमद्भर—स्वप्नमे मग्न थे अब तक, अब आँखें खोलो, देखो चारो तरफ।

सुप्रिय—मिथ्या है तुम्हारी स्वर्गपुरी, मिथ्या हैं देव-देवी, क्षेमद्वर ! व्यर्थ ही भटका किया इस संमारमे अब तक। मिली नहीं कोई भी तृप्ति किसी शास्त्रमें, हृदय रोता ही रहा सदा, सशयमें। आज पा गया अपना धर्म मै, हृदयके अत्यन्त पास। सबके देवता तुम्हारे शास्त्रके देवता हैं,

मेरे नहीं। प्राण कहाँ हैं उसके ? मेरे प्राणोंमें वे बोलते कहां हैं ? क्या प्रश्नोंका देते हैं वे उत्तर, क्या व्यथापर उंडेलते है वे सान्त्वना-सुधा ? कीन हो देवी तुम, आज किसने मेरी जीवन-नावपर रखे हैं चरण, सारी जड़ता उसकी करके हरण ! यह कैसी गित दी उसे ! इतने दिन बाद इस मर्त्य-धरणीपर मानवके घर, पा गया मै अपना जीवन-देवता।

क्षेमंकर —हाय, हाय सखे, अपना हृदय जब भूल जाता है अपनेको माया-मरीचिकामें पड़, बड़ा भयंकर समय होता है तब वह। शास्त्र वन जाता है इच्छा अपनी तब, धर्म हो जाता है कल्पना! यह ज्योतिर्मयी रात्रि, अपने सौन्दर्यसे जिसने जल -स्थल - आकाश भर दिया है, यही क्या है चिरस्थायी? कल प्रात काल ही भवसिन्धु क्या अपनी शत-सहस्र क्षुधाओंसे शत-कर्म-जालमे न घेर लेगा इसे, — महाकोलाहलसे न होगा कठोर रण क्या विश्व-रणस्थलमें? तब यह ज्योत्स्ना-सुप्ति स्वप्न-माया-सी जान पड़ेगी, अत्यन्त क्षीण मात्र छायामय! जिस सौन्दर्य-मोहने घेर रखा है तुम्हारा हृदय, वह भी तो है इसी चौदनी-सा, — धर्म कहते हो उसे १ एक बार औंखें खोल देखो चारों ओर, कितना दु ख है, कितना दैन्य है, कितनी है विकट निराशा! वह धर्म तुम्हारा क्या मिटा देगा तृषातुर जगतकी मध्याह-पिपासा १ इस ससारमें तुम्हारा यह क्षीण मोह किसके क्या काम आयेगा १ तपती धूपमें खड़े हो रण-रंगभूमिपर, अब भी क्या मगन हो ह्रवे रहोगे इस नीदर्में, भूले रहोगे अपनेको स्वप्नके धर्ममें १ और कुछ नही १ नही, सखे!

सुप्रिय-नहीं नहीं।

क्षेमद्वर—तो देखो आँख उठाके, सामने देखो अपने । वन्धु, अब रचा नहीं । लग चुकी है आग अव । जलके भस्म हो जायगी पुरानी अष्टालिका उन्नत उदार, सारा भारत-खण्ड, जिसके घर-घर हुए है मानव । — अब भी तुम्हारी आँखोंमें स्वप्न लगा हुआ है, सखे ! — हुआ था खाण्डव-दहन जब, समस्त विहङ्गकुल उड़ता फिरा था तब गगन-गगनमे, करुण कन्द्रनसे आच्छन कर दिया था स्वर्गको, छातीसे लगनेवाले असहाय बचोंकी याद कर । है सुप्रिय, उसी तरह उद्देगसे अधीर पितृकुल नाना स्वर्गोंसे आ-आकर आशङ्कासे

च्याकुल हो फिर रहा है श्रन्यमें, आर्त कलस्वरसे आसन सकटातुर मारतके आकाशपर। फिर भी, सखे, मग्न हो स्पप्नमे तुम! याद कर देखो, आर्यधर्मका महादुर्ग है यह तीर्थ-नगरी, पुण्यधरा काशी! हारपर इसके कौन है प्रहरी? यह क्या आज स्वप्नमें भूली रहेगी कर्तव्यको, जब शत्र हैं समागत, रात्रि है अन्धकार, मित्र हैं गृहद्रोही, पौर-परिवार हैं निश्चेतन? हे सुप्रिय, उठाओं आँख, देखों, देखों! बात करों। कहो तुम, मुक्ते अकेला छोड क्या चले जाओंगे तुम मायाके पीछे, विश्वव्यापी इस दुर्योगर्में, प्रलयकी रातमें?

सुप्रिय—कभी नहीं, कभी नहीं। सदा रहूँगा में तुम्हारे साथ, छोड दूंगा आराम, छोड़ दूंगा जीवन-सुख।

क्षेमद्धर-तो सुनो, सखे, मे चल दिया।

सुप्रिय-कहाँ <sup>2</sup>

क्षेमद्भर—देशान्तर । जब कोई आशा नहीं और । घरमें आग लग चुक्री है । बाहरसे लाऊँगा रक्तस्रोत, वही बुक्तायेगा आग । जाऊँ, सेना लाऊँ ।

सुप्रिय-यहाँकी सेना तैयार है।

क्षेमक्कर—झूठी आशा है। अब तक वह दल-बल सहित मुग्ध पतगो की तरह जल मरी होगी वहि-शिखामें। सुनो, जयध्विन सुनो! सुन ली <sup>2</sup> उन्मत्त नगरी आज बर्मकी चितापर जला रही है उत्सव-दीप!

सुप्रिय—तुम्हे अगर जाना ही है, भाई, तो कठिन प्रवासमें मे भी जाऊंगा तुम्हारे साथ।

क्षेमद्धर—तुम कहाँ जाओंगे, बन्धु <sup>2</sup> तुम यही रहो सदा सावधान, राजभवनका समाचार रखना । पत्र लिखना मुमे । देखना मित्र, भूल न जाना आखिर नई मरीचिकामे, छोड न देना मुमे ! याद रखना सदा अपने प्रवासी मित्रको ।

सुप्रिय—सखे, मरीचिका नई है, में तो नया नहीं। तुम पुराने हो, में भी पुराना हू। क्षेमद्वर—दो आलिगन, वन्धु मेरे।

. सुप्रिय—पहला विच्छेर है आज । थे सदा एकसाथ विरह-विहीन हृदय लेकर चले थे एकसाथ ; – आज तुम कहाँ जाओगे, और मे कहाँ रहूँगा, कौन जाने !

क्षेमद्वर—फिर वापस आ मिलेगा वन्यु तुम्हारा। सिर्फ एक डर है; कान्तिके दिन हैं ये, वडा दु समय है, क्रिन्न-भिन्न हो जाता है इसमें ध्रव वन्धन भी, भाईपर भाई करता है चोट, मित्र हो जाते हैं विरोधी। निकल पड़ा हूं आज अन्धकारमें, अंधेरेमें ही लीट आऊँगा घर। देख्ँगा क्या दीप जलाये वैठा है वन्धु मेरा घरके द्वारपर यही आशा लिये जा रहा हूं, वन्धु, विदा!

# तीसरा दृश्य

# अन्तःपुरमें महिषी

महिषी—यहाँ भी नही ! मा मेरी, अब क्या होगा ! आँखो ही आँखों मे कहाँ तक रखा जाय ! सदा डर लगा रहता है, रातको नीद नहीं आती, जाग-जाग उठती हूँ, पुकारती हूँ नाम लेकर । ऑखोंसे ओमल होते ही शंका होती है, कहाँ गई मेरी स्वप्न-स्वरूपिनी ! जाऊँ, हंहं, देखं कहाँ जा छिपी है।

## युवराजके साथ राजाका प्रवेश

राजा—आखिर देना ही पड़ेगा माळूम होता है निर्वासन-दण्ड !
युवराज—और तो कोई उपाय नहीं देखता । जल्दी कीजिये, नहीं तो
राज्य खोना पड़ेगा, महाराज ! सेना और नगरके प्रहरी सबके सब विद्रोही
हो उठे हैं । स्नेह-ममता छोड़कर कर्तव्य पालन करो, महाराज ! मालिनीको
निर्वासित करों शीघ ही ।

## मालिनो : नाटिका

राजा—धीरे, वत्स, धीरे ! दूंगा उसे निर्वासन-रण्ड, - पूरी करूँगा प्रार्थना, पाछंगा कर्तव्य अपना। यह न समझना कि मोहमें सुग्व दृद्ध हूँ मै, या हृदय मेरा दुर्वल है, राजवर्मकी उपेन्ना कर गिराऊगा मै अश्रुनीर!

## महिषीका पुनःप्रवेश

महिषी—महाराज, महाराज । वताओ, वताओ सच-सच, वहाँ छिपा रखा है उसे, रुलानेके लिए मुफ्ते <sup>2</sup> कहाँ है वह <sup>2</sup>

राजा--कौन, रानी ?

महिषी-मालिनी मेरी।

राजा—कहाँ है वह 2 चली गई 2 घरमे नहीं है अपने 2

महिषी—नहीं है, नाथ! जाओ तुम सेना लेकर, खोजो उसे घर-घर द्वार-द्वार, जल्दी करो। हाय हाय, नाथ, चुराके ले गये हैं उसे सब प्रजा मिलके। निष्ठुर चतुराई है यह उनकी। दूर कर दो सबको। सूनी कर दो इस नगरीको। नहीं तो वापस ला दें वे मेरी मार्लिनीको!

राजा—चली गई <sup>2</sup> करता हूँ प्रतिज्ञा मै, वापस लौटा लाऊंगा में अपनी गोदमे अपनी गोद की कन्याको । धिकार है राज्यको ! धिकार है इस धर्महीन राजनीतिको ! बुलाओ, बुलाओ सेनाको ।

मालिनीको लेकर मशाल और समारोहके साथ सेना और प्रजाका प्रवेश

ब्राह्मण्गण्—जय, जय शुश्र प्रण्यराशिकी जय! जय मूर्तिमती व्याकी जय!

महिषी (दौडकर मालिनीके पास जाकर)—अरी ओ सत्यानासिन, राज्ञसी कन्या, मेरे हृदयमे बसनेवाली निर्दय पापाणी, एक ज्ञण भी नहीं छोड़ती मैं क्षातीसे अलग, तो भी तू आँख बचाकर कहाँ चली गई थी, बता 2

प्रजागण—मत करो तिरस्कार, महारानी ! हमारे घर गई थी एक बार हमारी मा।

चारुरत्त—हमारी क्या कोई नहीं ये, माता-रानी, देवी दयामयी केवल तुम्हारी ही हैं 2 देनदत्त-लौटा तो लाये हम प्रण्यवती राजलक्ष्मीको।

सोमाचार्य—लक्ष्मी मा, सुनो, भूल न जाना हमें। आशा हम रखते है क्वचित-कभी सुननेकी श्रीमुखसे मधुर वाणी, आशीर्वाद पानेकी अपने ग्रुभ-कार्यमें। तभी तो होगी पार हृदय-नाव, और पार्येगे मार्ग हम, सहारे ध्रुवताराके पहुंचेगे सुक्ति-पार।

मालिनी—जाना मत दूर तुम, जो आये हो मेरे पास। प्रतिदिन दिखाई दे जाना सब राज-पुरमें आ। सबको लाना बुला, मै चाहती हूँ देखना। यहीं रहकर मै रहूंगी पुरवासियोंके घर, निश्चित यह जानना।

सबके सब—धन्य है । धन्य हुए आज हम । धन्य हुई काशी आज !

मालिनी—हे पिता, आज मै सबकी हुई। अहो, कैसा आनन्द है! जयकार-ध्वनि उठी ज्ञाएमें, हजारो हृदय विदारकर। कैसा आनन्द है!

राजा—कैसा सौन्दर्यमय आजका यह दृश्य है! समुद्र-मन्थनसे जब लक्ष्मी निकली थों, उन्हें घेरकर महा-कलरव और उन्माद-नृत्यसे जैसे उन्मत्त हो उठी थीं समुद्रकी तरंगें, वैसे ही देखकर आज अपनी लोक-लक्ष्मीको उच्छ्वसित हो उठा है जन-पारावार!

मालिनी—मा मेरी, प्रासाद-प्राचीरमें अब न रख सकोगी छिपा मुक्ते, तुम्हारे अन्त पुरमें ले आई हूं मै साथ अपने सर्वलोकको! मानो आज मेरी देह नहीं, कोई बाधा नहीं, मानो प्राण हूं मै इस विश्वका।

महिषी—ऐसा ही हो। सबमें रह तू विश्वप्राण होकर। अपनाकर सबको रह तू अपनी माके पास ही। वाहर जानेकी जरूरत नहीं, यहीं ले आ तू अपने विशाल संसारको, - माता-पुत्ती दोनों मिल करेंगी हम सेवा उसकी। रात हो चुकी है, बेटी, आओ, बैठो तुम मेरे पास, शान्त करो अपनेको, तुम्हारी आँखोंमें जल रही है उद्दीप्त प्राणोंकी ज्योति, निद्राके विश्रामको कर दिया है भस्म उसने। आओ, थोड़ी देर कर लो आराम, बेटी!

मालिनी (मासे लिपट कर)—मा, मा, श्रान्त हूं मै। काँप रही है देह सारी। कहाँ चली गई थी मै अपनी माको कोड, प्रशान्त स्नेहसे विच्छित हो इस विशाल पृथ्वीमें १ मा, ला दो नींद मेरी ऑखोंमें , धीरे-धीरे गाओ तुम लोरियाँ, जैसे गा-गाके सुलाती थीं मुफ्ते तुम वचपनमे ! आज मेरी आँखोंमें उमड रहे हैं आँसू, विषादकी वेदना छा गई है हृदयपर ।

महिषी-कहाँ हो वसुगएा, रुद्रगएा, विश्वके देव सब, रत्ता करो सब मेरी प्रत्रीकी । मर्त्यलोक स्वर्गलोक अनुकूल हों ; - ग्रुभ हो, मंगल हो मेरी कन्याका। हे आदित्य, हे पवन, करती हुं प्रणिपात तुम्हें, हे सर्व-दिकपालगण, दूर करो मालिनीका सर्व-अकल्याण । - अहा, देखते-देखते झपने लगीं ऑखें इसकी नींदसे! वलाएँ दूर हों, दूर हों विघ्न सब, - विश्राम कर बेटी तू माकी सुख-गोदमें। - महाराज, कन्या तुम्हारी है, यह कैसा खेल इसका ? सारा संसार है हाथका खिळौना जिसका, उसे रख दोगे अपने घरके कोनेमें छिपा, मुलायेगी मा उसे छुआकर हस्तकमल उसके ललाटपर! अवाक हो गई में देखकर काण्ड कन्याका। जैसे हैं खिलोंने, ठीक वैसा ही है खेल इसका । महाराज, अभीसे होओ सावघान । - नया धर्म ! नया धर्म किसे कहते हो तुम <sup>2</sup> कौन लाया नया धर्म, कहाँ है जन्मभूमि आकाश-कुपुमकी <sup>2</sup> न-जाने किस मत्तताकी वाढमें वहके आया यहाँ, माकी गोदसे कीने लिये जा रहा है कन्याको, इसीका नाम धर्म है 2 नाथ, तुम भी न जा मिलो कन्याके खेलमें ! कह टो प्रहविप्रोंसे, करें वे शान्ति-स्वस्त्ययन, करें वे देवार्चना । रचो स्वयंवर-सभा गालिनीके लिए। मनचाहा देख वर, उठा खेल, योग्य कण्टमे ण्हनावे वरमाला । नाथ, तभी दूर होगा नया धर्म, दूर होगा मेरा त्रात ।

# चौथा दृश्य

राज-उपवनमें परिचारिकाओंके साथ माळिनी और छप्रिय

मालिनी—हाय, क्या कहूं अव! तुम भी क्या आये हो मेरे द्वारपर, द्विजोत्तम ? क्या दूं तुम्हें ? क्या करूं तर्क ? कौनसा शास्त्र दिखाऊं लाकर ? जो तुम नहीं जानते, सो क्या मै जानती हूं ?

सुप्रिय—शास्त्रके साथ करता हूं तर्क, तुम्हारे साथ नहीं। सभामें पण्डित हूं में, तुम्हारे चरणोंमें हूं बालकके समान। देवी, हे हो मेरा भार। जिस पथसे तो जाओगी, जीवन मेरा साथ जायगा तुम्हारे, सब तर्क छोडकर दीप-शिखाकी नीरव छायाकी तरह।

मालिनी—हे ब्राह्मण, तुम जब करते हो कोई प्रश्न, मेरी शक्ति हो जाती है नष्ट तब, भूल जाती हूं बात सब। बड़ा आश्वर्य होता है मदमें। हे सुप्रिय, मेरे पास क्या कुछ जाननेको आये हो तुम भी 2

सुप्रिय—जानना कुछ नहीं मुक्ते, नहीं चाहता ज्ञान में। सब शास्त्र पढ़ चुका हूं। किया है ध्यान शत-सहस्त्र तर्क और मतोंका। भुला दो, भुला दो जितना जानता हूं, सबका सब जानना दूर कर दो मेरा। मार्ग है हजारों-लाखों, प्रकाश ही नहीं है केवल, ओ देवी ज्योतिर्मयी, इसीसे में चाहता हूं एक आलोक-रेखा उज्ज्वल सुन्दर तुम्हारे हृदयसे।

मालिनी—हाय, विप्रवर, जितना तुम माँगते हो उतना ही मानो में देखती हूं अपनेको दरिद्र-सी! जिस देवताने मेरे मर्ममें वज्रालोक मारकर कही थी किसी दिन विद्युन्मय वाणी, वह आज कहाँ गया १ हे ब्राह्मण, उस दिन क्यो नहीं आये तुम ? क्यो अब तक सन्देहमें दूर रहे तुम १ आज वाहर निकलकर मेरे मनमें जाग उठता है भय, काँप उठता है हिया, क्या कहं, क्या कहूं, कुछ समभामें नहीं आता। महाधर्म-तरणीकी वाहिका वालिका कर्णधारिका नहीं जानती कहाँ उसे जाना है। माल्म होता है वड़ी अकेली हूं मे, सहस्त्र है संशय, विशाल है संसार, असंख्य हैं पथ जिटलसे जिटलतर, नाना हैं प्राणी, —दिव्यज्ञान क्वचित्-कभी आता है क्षणप्रभावत् ज्ञा-भरके लिए। तुम हो महाज्ञानी, होगे क्या सहायक मेरे १

सुप्रिय-अशेष सौभाग्य समझूंगा यदि चाहो मुक्ते, देवी !

मालिनी—वीच-बीचमे निरुत्साह मानो रोक देता है मेरे समस्त अन्तरके प्रवाहको, अकारण औंसू बहने लगते हैं आँखोसे, न-जाने किस वेटनासे ! अक्स्मात् हिन्ट पड़ती है अपनेपर सहस्त्र जनोंके वीच । होगे तुम बन्धु मेरे ऐसे दु समयमें ? होकर मेरे मन्त्रगुरु दोगे मुक्ते नये प्राण ? बोलो !

## मालिनो : नाटिका

चुप्रिय—प्रस्तुत रख्ंगा सदा अपने इस क्षुद्र जीवनको । अपने सम्पूर्ण चित्तको सवल और निर्मल कर, बुद्धिको शान्त कर, समर्पण करता रहूंगा मै चिरकाल तक तुम्हारे ही काममें।

#### प्रतिहारीका प्रवेश

प्रतिहारी-प्रजागण दर्शन चाहते हैं देवीका !

मालिनी—आज नहीं, आज नहीं। सबसे विनती है मेरी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं। रिक्त चित्त मेरा कभी-कभी सोचना चाहता है। विश्राम चाहती हूं में, जड़ता दूर करनेको। [प्रतिहारीका प्रस्थान—हीं, क्या बात सुना रहे थे, कहो फिर वही वात, अपनी कहानी। सुनकर आश्चर्य होता है, पाती हूं नई वात, जगता है नया दृश्य आंखोंके सामने। जो भी है तुम्हारा अपना सुख-दु ख और घरकी वातें सब, आत्मीयकी तरह प्रत्यक्त जान जाती हूं। क्षेमद्भर है वान्ध्य तुम्हारा 2

चुप्रिय—यन्यु है, माई है, प्रभु है, सब-कुछ है वह मेरा। मेरा वह सूर्य है, म उसका राहु हूं, में हूं उसका महामोह! विलघ्न है उसकी वाहु, में हूं उसका लौहपाश। वचपनसे ही वह हड है अटलिचित्त, और में हूं सशर्यके लोतमें बहनेवाला सदा! फिर भी उसने मुझे हमेशा मित्र समम्फकर अपने हदयमे दिया है स्थान, बाँघ रखा है मुझे प्रवल अटल प्रेम-पाशम, बिना किसी सन्देहके, बिना किसी दुविधाके। चन्द्रमा जैसे अपने अनन्त गमन-पथमें स्नेहसे हॅसता-हुआ अपने अत्तय कलंकको लगाये रखता है हदयसे। व्यर्थ नहीं होता, देवी, विधिका नियम कभी, लौहमय नाव कितनी ही हड क्यों न हो, अगर वह अपनी छातीके नीचे रख छोड़े छोटा-सा छिद्र एक भी, तो अवश्य ही उसे कभी-न-कभी निरुपाय होकर संकट-समुद्रमें डूबना ही पड़ेगा। हाय, अपने बन्धु-चिरन्तनको मै ही डुवोऊंगा, यही था विधिका लेख।

मालिनी—डुवो दिया उसे तुमने ? मुप्रिय—देवी, डुवो दिया उसे मैने। जीवनकी सब वातें बता दी हैं तुम्हें,

केवल वही एक बात बाकी है। (कुछ देर सोचनेके बाद) उस दिन विद्वेष गरज उठा था दयाधर्म-हीन, तुम्हें घेरक्रर चारों तरफसे , अकेळी खड़ी थी तुम अपनी पूर्ण महिमामें। कैसी रागिनी बजाई तुमने! वंशी-धुनिसे मानो मन्त्राहत विद्रोहने आकर तुम्हारे चरणोंमें झुका दिया फन अपना! केवल क्षेमद्वर विप्र पापाएा-चित्त रहा अटल निश्वल-हृदय । एक दिन हाथ पकडके बोला वह मुमसे, "मित्र, मै चला दूर-देशान्तरको। लाकर विदेशी सेना वरुणा-तटपर नये धर्मको मूलसे उखाइ फेंकूंगा पुण्य-काशीसे।" और चला गया खाली-हाथ अज्ञात-वासमें। साथ ले गया मात्र मेरा हृदय, और प्रतिज्ञा कठोर। उसके बाद, जानती हो, क्या हुआ मेरा <sup>2</sup> मिल गई मानो मुभे नव-जन्मभूमि, जिस दिन इस शुष्क चित्तमे आ-वरसी तुम सुधावृष्टि-सम ! "सव जीवोंपर दया" - जानते सब हैं, वहुत पुरानी बात है, - फिर भी इस विश्वमें वात यह बैठी थी लाखों वर्षसे संसार-सागरके उस पार । उसे तम ले आई अपनी सोनेकी नावमें बिठाकर इस पार, सबके घरके द्वारपर । हृदय--अमृतसे स्तन्यदान किया है तुमने उस देव-शिशुको, उसने आज नव-जन्म पाया है मानव-पुरीमें तुम्हे 'मा' कहके। स्वर्ग है कितनी दूर, कहाँ हैं देवता, - कौन जानता है यह संवाद । केवल इतना ही जानते हैं हम, आत्म-अभिमानकी विल देकर करना होगा प्रेम हमें, करनी होगी 'मैत्री सब जीवोंसे', विश्वकी वेदनाको अपना वना लेना होगा। जी-कुछ है वासना वह सिर्फ अपने लिए ही है, इसीलिए दुःखमय है वह। याग-यज्ञ तपस्या किसीमे भी मुक्ति नहीं, मुक्ति है केवल विश्वके काममें, विश्वके प्रेममे। उस निशीथ रातमें मैं रो उठा, बोला उच्चस्वरमें, 'बन्धु, बन्धु, कहाँ गये तुम, दूर-दूरान्तर असीम धरणीमें भटकोंगे कहाँ तक, कब तक ? फिर उसके पत्रकी करता रहा आशा। किन्तु पत्र नहीं मिला। न मिला कोई संवाद उसका। मै सिर्फ जाता-आता रहता हूं राजगृहमें ; चारों ओर रखता हूं दृष्टि, पूछ्रता हूं विदेशियोंसे नाना वार्ता, चित्त रहता है शंकित सदा, - नाविक जैसे देखा करता है समुद्रमे, चिकत नेत्रोंसे आकाशका कोना-कोना, कहाँ किघर घने हो रहे हैं बादल तूफानके! आया तूफान आखिर, छोटे-से एक पत्रके रूपमें।

लिखा है उसने, 'रलवतीनगरीके राजाकी सेना ले आ रहा है वह गोणितके स्रोतमें वहानेके लिए नव-धर्मको, इवते-हुए पितृधर्मको तटपर लगानेके लिए देगा प्राणदण्ड राजकुमारीको । प्रचण्ड आघातसे तोड दिया उसने प्राचीन स्नेहपाश एक चणमें । राजाको दिखा दिया पल मैंने । मृगयाके बहाने राजा गये हैं गुप्तरूपसे सैन्यदल-बलके साथ चढाई करने उसपर । यहाँ मै लोट रहा हूं धूलमें, अपने मर्मस्थलमें चुमा रहा हूं अपने ही दात !

मालिनी—हाय, क्यो नहीं आने दिया तुमने यहाँ उसे, मेरे गृह-द्वारपर, सेनाके साथ ? इस घरमे वह प्रवेश करता प्ज्य अतिथिकी तरह, - बहुत दिनका प्रवासी लौटता अपने देशमे।

#### राजाका प्रवेश

राजा—आओ, आलिइन दो, हे सुप्रिय! गया था अनुकूल मुहूर्तमें समाचार पाकर। वन्दी कर लाया हूं क्षेमद्धरको, अनायास ही। थोड़ी भी हो जाती देर तो सोते-हुए राज-प्रासादपर अकरमात् भयंकर वज्रपात होता, जागनेका अवसर ही न मिलता कभी। आओ वन्धु मेरे, आओ!

सुप्रिय-चमा करो, महाराज !

राजा—केवल रीती आत्मीयता ही नहीं, प्रिय वन्धु, मनमें न लाना कभी ऐसी वात कि राज-आलिइन ही पुरस्कार है तुम्हारा ! क्या ऐश्वर्य चाहते हो, बोलो <sup>2</sup> क्या नवीन सम्मान सजन करुं तुम्हारे लिए <sup>2</sup> वताओ मुसे !

सुप्रिय-कुछ नहीं, कुछ नहीं, पेट भरूगा मै भिचा करके द्वार-द्वार ।

राजा—सच कहो, लोगे राज्यखण्ड तुम 2

सुप्रिय-धिकार है राज्यमे। रहने दो।

राजा—अहो, अब समभा! तो कोई प्रण जीतना चाहते हो तुम <sup>2</sup> बताओ, किस चौदको पाना चाहते हो हाथमे <sup>2</sup> बोलो, पूरी करूंगा मनकी साध तुम्हारी, देता हूं अभय, बोलो! कौनसी असम्भव आशा है मनमे, खलासा कहो। कहाँ गई भाषा <sup>2</sup> अधिक दिन नहीं हुए, उस दिन, याद है तुम्हे, तुम्ही दिलाना चाहते थे मालिनीको निर्वासन-दण्ड अप्रणी होकर!

आज फिर करोगे क्या वहीं प्रार्थना, राज-दुहिताका निर्वासन हो पितृगृहसे ? साधनामें असाध्य कुछ भी नहीं, सिद्ध होगी वाञ्छा, भरोसा रखो मनमें। (कन्यासे) – तो सुनो, जीवन-प्रतिमे, वत्से, जिसने तुम्हारे प्राण बचाये थे, वहीं विष्र सुप्रिय, सबका प्रिय, प्रियदर्शन, उसे—

सुप्रिय—शान्त होओ, त्तान्त होओ, हे राजन्! (मालिनीसे) अयि देवी, आजन्मके भिक्त-उपहारमे पाया है अपने इष्टदेवको कितने अकिञ्चनोंने, उसी तरह पाता यदि अपनी देवीको, तो चिरकालके लिए धन्य हो जाता मे। राजाके हाथसे पुरस्कार! क्या किया है मेने १ अपने आकैशव वन्धुत्वको बेच दिया है मेंने, आज उसीके बदलोंमें ले जाऊं पूरिपूर्ण सार्थकताको लादकर माथेपर अपने घर १ नहीं नहीं, तपस्या करके माँगूंगा परमसिद्धि जन्मान्त तक, जन्मान्तमें पाऊं यदि, पाऊं तभी, चिन्ता नहीं। बन्धुका करके विश्वास भन्न, सरल स्वर्गलोक भी नहीं चाहता लेना। पूर्णकाम हो तुम, देवी, अपने अन्त-करणके महत्त्वकी सेवा कर पाई है अनन्तशान्ति, — में हूं दीन-हीन, हार-द्वारपर भटकता फिरता हूं अदृष्ट-अधीन, श्रान्त हो निज-भारसे। और कुछ नहीं चाहता, न चाहूंगा कभी, — दे रही हो जो निखिलको शुभकामना, याद कर इस अभागेको भी देना उसीमेंसे एक कण मन-ही-मन।

मालिनी (अपने प्रति)—अरे ओ रमणीका मन, कहाँ तू वैठकर हृइयमें करता है कन्दन, मध्याहके निर्जन नीडमे, प्रिय-विरहिता कपोतीकी तरह ? (पितासे) – क्या किया बोलो पिता, वन्दीका विचार ?

राजा—प्राग्यदण्ड दिया गया है उसे। मालिनी—जमा करो, - एकान्त प्रार्थना है मेरी तुम्हारे चरणोंमे। राजा—राजदोही है, वत्से, वह! उसे कर दूं जमा 2

सुप्रिय—कीन किसका विचार करता है इस संसारमें ! जिसने क्या चाहा था राज्य, महाराज ? वह जानता था धर्मद्रोही हो तुम, इसीसे आया या तुम्हारा विचार करने अपने बलपर । जिसमे ज्यादा बल है वही है विचारक यहाँ। वह अगर जान जाता पहलेसे, होता उसे दैव-ज्ञान, तो वही बैठता विचारक हो, और तुम होते अपराधी, महाराज !

मालिनी—ज्ञमा करो, दे दो उसे प्राणदान, महाराज ! उसके बाद याद कर अपने हितैषी वन्धुका उपकार, जो इच्छा हो तुम्हारी, देना, लेंगे उसे ये आदरके साथ ।

राजा—क्यों सुप्रिय, क्या कहते हो तुम ? वन्धुको करूं मे वन्धु-दान ? सुप्रिय—चिर-दिन स्मरण रहेगा मुक्ते तुम्हारा यह अनुप्रह-ऋण।

राजा-किन्त उसके पहले एक वार देख्ंगा मै परीचा कर वीरत्व देखुंगा. मर्गा-भयसे डिगता है या नहीं कर्तव्यका वल । महत्त्वकी शिखा जलती है नज्त्रके समान, - दीप बुभा जाता है आँधीसे, पर तारे नहीं द्यमते। पीछे कह्ना ये वातें। अपने बन्धको तुम पा जाओगे, सुप्रिय, बीचमे उपलक्ष्य मात्र हूं में। इस टानसे तृप्त नहीं होता मन। और भी द्ंगा। पुरस्कारके रूपमे नहीं. - राजाका हृदय जीत लिया है तुमने इसलिए, - वहाँसे प्रहण करो तुम सर्वोत्तम श्रेष्ठ रत्न हृदयका। (प्रत्रीसे)-प्रत्री. कहाँ थी यह लाजा अब तक! वालिकाका लाजा-भय-शोक दूर कर दीप्ति पाता अम्लान उज्ज्वल आलोक आज । कहाँसे आई आज छलकते-हए अधिओंमे कॉपती-हुई लजा! - मानो दीप्त होम-हताशन-शिखामेंसे निकल आई हो स्निग्ध सुकुमारी, द्रुपद-दुहिताका रूप धर ! (सुप्रियके प्रति) - उठो, छोड़ो पाँव, वत्स ! आओ, हृदयसे आ लगो । सुख कर रहा है विह्वल, दुर्भर दु.ब्रकी तरह । अवसर दो मुक्ते, देख् अपनी प्राग्र-प्रतिमाका मुख-चन्द्र आज एकान्तमें जा आनन्द्रपूर्ण च्नरामें। [सुप्रियका प्रस्थान] (स्वागत) - बहुत दिन वाद, मेरी मालिनीका भाल आज लजाकी आभासे हुआ है लाल । ऊषाके जब अरुण हो उठें तब समभ लेना चाहिए अब देर नहीं सर्योदयमे । इस रंगीन आभासको देखकर आनन्दसे हृदय मेरा भर उठा है। सममा आज मेरी पुत्री अब विकसित हो उठी है। अब देर नहीं, देर नहीं, घरकी है लडकी यह-

#### प्रतिहारीका प्रवेश

प्रतिहारी—जय महाराजकी जय ! आया है द्वारपर वन्दी क्षेमद्वर । राजा—ले आओ उसे ।

# श्रङ्खलाबद्ध क्षेमङ्करका प्रवेश

—हिष्ट है स्थिर, ऊर्ध्व-मस्तक अकुटीपर महरा रहे हैं ऑधीके मेव काले, हिमादि-शिखरपर स्तम्भित थावण-सम!

मालिनी—लोहेका शृंखल इस देहपर स्वयं अपनी लज्जासे धिकृत हो रहा है, तात! महत्त्वका अपमान मर रहा है अपमानसे। धन्य मानते हैं अपनेको ये प्राण इन्द्र-तुल्य ऐसी मूर्ति देखकर।

राजा (बन्दीके प्रति) —क्या विधान हुआ है, सुन लिया है क्षेमद्गर—मृत्युदण्ड ।

राजा-यदि चमा करके दूं प्राण-दान ?.

क्षेमद्धर--फिरसे उठा छूंगा निज कर्त्तव्य-भार, - जिस मार्गसे चला था फिरसे चऌंगा उसी मार्गपर !

राजा—जीना चाहते ही नहीं किसी तरह, हे ब्राह्मण, तो तैयार हो जाओ ममता छोड जीवनकी। माँग लो, क्या माँगना है, अन्तिम प्रार्थनाका देता हूं अवसर।

क्षेमद्भर—और कुक नहीं, बन्धु सुप्रियको केवल देखना है मुर्फे। राजा (प्रतिहारीके प्रति)—वुला लाओ सुप्रियको।

मालिनी—हृदय कौँप रहा है छातीमे। न-जाने कौनसी परमाशिक है इस मुखरपर वज्र-सी भयद्धर! रचा करो, पिता, न बुलाओ सुप्रियको यहाँ। राजा—क्यों, बेटी, शिद्धत होती हो अकारण 2 कोई भय नहीं।

# क्षेमक्करके पास छप्रियका आगमन

क्षेमद्भर (सुप्रियका आलिङ्गन प्रस्थाख्यान करते हुए)—रहने दो, रहने दो, जो कहना है कह छं पहले; पीछे होगा प्रणय-सम्भाषण। यहाँ आओ। जानते हो, सखे, वचनोका दीन हूं मै, ज्यादा बात आती नहीं मुक्ते। समय भी अधिक नहीं, विचार हो चुका शेष मेरा, अब मे चाहता हूँ तुम्हारा विचार! बताओ मुक्ते, यह कार्य क्यो किया तुमने 2

सुप्रिय—वन्धु एक है श्रेष्ठतम, आत्माका निश्वास है मेरा वह, और-सब छोडकर रखा है उसीका विश्वास, प्राण-सखे, वह है धर्म मेरा !

क्षेमद्भर—जानता हू, जानता हूं वर्म कौन तुम्हारा है ! वह रहा स्तब्ध मुख सुन्दर अन्तज्योंतिर्मय, वही है मूर्तिमती देववाणी तुम्हारे लिए राजकन्याके रूपमे ! चतुर्वेदसे छिन्नकर पितृधर्मको, सखे, इसी नेत्र-विक्षिलामें दे दी है आहूति तुमने । धर्म यही है तुम्हारा ! इसी प्रिय मुखपर रचा है नया धर्मशास्त्र तुमने !

मुप्रिय सत्य समभा है तुमने, सखे! मेरा वर्म अवतीर्ण हुआ है आज दीन मर्त्यलोकमें नारी-मूर्ति धारण कर। शास्त्र अव तक थे मेरे लिए अन्ध जीवन-हीन, — इन्हीं नेत्रोमे जो जल रही थी उज्ज्वल दीप-शिखा, उसी प्रकाशमें पढ़ा मैने विश्वशास्त्रमें जो था लिखा, — "धर्म वहीं है जहाँ दया है, धर्म वहीं है जहाँ प्रमानव है, जहाँ मानव मानव है, जहाँ मानवका अपना घर है।" समभ गया, वर्म देता है स्नेह माताके रूपमे, धर्म लेता है स्नेह पुत्रके रूपमें। दाता-स्पमे करता है दान वह, दीनके रूपमे करता है प्रहण फिर; शिष्य-रूपमे करता है सिक्त वह, गुरुके रूपमें करता है आशीर्वाद; प्रिया होकर पाषाण-हृदयमें प्रमका उत्स लाता है खींच और अनुरक्त होकर करता है सर्वस्व लाग वह। धर्मने डाला है विश्वलोकालयमें चित्त-जाल, निखिल विश्वको खीच रहा है नित्य वह प्रेम-कोडमे। उसी महाबन्धनने भर दिये हैं प्राण मेरे, आनन्द-वेडनसे, चाहता हू मै उसे, उस करणमुखीको। वहीं है धर्म मेरा।

क्षेमद्वर—मैने क्या नहीं देखा उसे १ मैने भी नहीं सोचा क्या चण-भरके नगेमे आ, आया है अनादि-धर्म नारी-मूर्ति घरके, कठिन पुरुष-मनको छीन छे जाना चाहता है स्वर्गकी ओर वह १ क्षण-भरके लिए मुग्ध हृदयमें क्या नहीं आया मेरे भी स्वप्नावेश १ अपूर्व सङ्गीतसे छातीकी पसलियाँ मेरी भी रो उठी थीं सहस्र वंशीकी तरह, — सर्व सफलता मेरे जीवनकी यौवनकी आशा कल्पलता-सी लिपट-लिपटकर मेरे हृदयमें भी पत्र-पुष्पसे महारित हो उठी थी, सखे, एक ही चणमें ! तो भी, क्या नहीं तोड फेंका मैने वलसे मायाका बन्धन,

गया नहीं क्या चला देश-देश द्वार-द्वारपर माँगने भीख मै, माथेपर लिया नहीं क्या मैने हीन-इस्तका घोर अपमान, सहा नहीं क्या मैने अहोरात्र आजन्मके बन्धुका विच्छेद १ सिद्धि जब आ रही थी, पहना रही थी जयमाल बन्धुके कण्ठमें, तुमने तब यहाँ बैठ क्या किया,—राजगृहमें सुखालसमें पड़े-पड़े कौनसा धर्म सजन किया, मन-चाहे इस दीर्घ अवसरमे १

सुप्रिय—ओ वन्धु, यह विश्व क्या विशाल नहीं <sup>2</sup> नहीं क्या असंख्य जन इसमें विचित्र स्वभावके <sup>2</sup> किसको क्या प्रयोजन है, तुम क्या जानते हो सब <sup>2</sup> गगनमें असंख्य तारे हैं, रात-दिन विवाद क्या करते है वे, जमहूर <sup>2</sup> ऐसे ही जलाकर ज्योति अपनी कित्ने धर्म जाग रहे हैं यहाँ, जागने दो उन्हें, इसमें नुकसान क्या <sup>2</sup>

क्षेमद्वर—अव व्यर्थ है यह वाक्यजाल, मित्र! समाप्त हो रहा है समय, वातोंका यह झूठा खेल व्यर्थ है, व्यर्थ है तर्क सारा। रात-सहस्त्र सत्य-मिथ्या आस-पास बने रहें, बिना विरोधके, इतना स्थान नहीं इस अनन्त संसारमे। अन्तके रूपमे बान्य जहाँ उगता है, वहाँ बोओगे चिर-दिन कण्टक नवीन, हे सुप्रिय १ प्रेम इतना नहीं सर्वप्रेमी। था चिरकालका विश्वस्त गाढ प्रेम जहाँ, वहाँ लाओगे विश्वासघात, बिठाओगे उसे बन्धुकी छातीपर, बन्धु हे, उदारता ऐसी क्या उदार है। कोई तो मरे धर्मके लिए सहके अत्याचार-पीडन अकालमें अस्थानमें चोरोंकी तरह, और, कोई धर्मके व्रतको करके निष्फल जीयेगा सुखसे सम्मानसे। यह धरणी-तल ऐसा विपरीत धर्म एक वच स्थलपर वहन कर सके, इतना हढ नहीं यह, कदाि नहीं।

सुप्रिय (मालिनीकी तरफ मुडकर)—हे देवी, तुम्हारी ही जय है! अपने करकमलोंसे जो पवित्र शिखा तुमने जलाई है मेरे अन्तस्तलमे, आज हो गई परौजा उसकी, तुम्हीं हुई जयी! समस्त अपमान-भार, सम्पूर्ण निष्ठुर घात करता हूँ प्रहण आज। रक्त उच्छ्वसित हो उठता है उत्सकी भौति विदीर्ण हृदयसे, – तो भी समुज्ज्वल है तुम्हारी शान्ति, तुम्हारी प्रीती! तुम्हारी मंगलमय अम्लान अचल दीप्ति आज विराज रही है सबके उपर। भक्तकी परीजा हो गई आज, – जय देवीकी जय! (ज्ञेमह्नरकी ओर मुडकर)

क्षेमद्भर, तुम दोगे प्राण, अपने वर्मके लिए,— मैने किया है दान प्राणोसे भी अविक प्रिय तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास! उसके आगे प्राण-भय तुन्छ है सौ-सौ वार।

त्तमद्गर—छोडो यह प्रलाप-वाणी! मृत्यु जो है उसीको मे धर्मराज जानता हूँ, —धर्मकी परीत्ता होगी उन्हींके आगे। वन्धुवर, आओ, आ जाओ पास मेरे, पकड़ो मेरा हाथ, चलो हम दोनो मिलके चले एकसाथ वहाँ, — याद है, जैसे बचपनमें कितने ही दिन रात-भर करके तर्क, अन्तमे सवेरे जाते थे दोनो मिल गुरुके पास, सत्यासत्य निर्णय कराने, कौन सचा है और कौन झूठा, याद है। वैसा ही प्रभात हो आज। समस्त सशय आज ले चलें असंशय-धामको, खड़े हों चलके मृत्युके दोनो बगल, दाहने और बाये दोनों सखा, लेकर अपनी-अपनी शकाए और प्रश्न सब। जहाँ प्रत्यक्ष सत्य उज्ज्वल उन्तत है, — ज्ञाणमे उडकर दूर हो जायेगा पर्वत-सम विचार-विरोध भापकी तरह! दोनों अवोध आनन्दमें हसा करेंगे हम देख-देख परस्परको! सबसे बडा आज समझते हो जिसे, उसे छोड़ो यही, देखो मृत्युको सामने!

सुप्रिय-जन्धु, ऐसा ही हो !

क्षेमद्गर—तो आओ, आओ, लगो आ छातीसे ! बहुत दूर चले गये थे, मित्र, आओ पास अब, यहाँ विच्छेर न होगा अनन्तकाल भी। तो लो, प्रहण करो वन्धुके हाथका करुण विचार, – यह लो!

> क्षेमङ्कर ऋ खलसे छप्रियके मस्तकपर आद्यात करता है और छप्रिय जमीनपर गिर जाता है

सुप्रिय-देवी, जय है तुम्हारी ही !

## छप्रियकी मृत्यु हो जाती है

क्षेमद्भर (मृत देहपर पदकर)—अब बुलाओ, बुलाओ घातकको ।
राजा (सिहासन छोड़कर)—कौन है । लाओ, लाओ खड्ग बीघ ही !
मालिनी—चमा करो महाराज, क्षेमद्भरको चमा कर दो ।

[ मूर्चिञ्जत हो गिर जाती है।

त्रिपुराके राजा अमरमाणिक्यके किनष्ट पुत्र राजधरने सेनापित ईसा खींसे कहा—"देखो सेनापित, म तुमसे वार-वार कह चुका हूँ कि तुम मेरा असम्मान न किया करो।"

पठान ईसा खाँ कुछ तीर लिये-हुए उनकी धार आजमा रहे थे। राजधरकी बात सुनकर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुंह उठाकर भौंहें चढाकर राजकुमारके चेहरेकी तरफ एक बार देख-भर लिया; और, दूसरे ही च्रण सिर झुकाकर अपने कामकी धुनमें लग गये।

राजधरने कहा—"भविष्यमें अगर तुमने मुक्ते नाम लेकर पुकारा, तो मुक्ते उसकी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी।"

वृढे ईसा खाँने सहसा सिर उठाया , और वादल गरजनेके स्वरमें बोल उठे—"अच्छा ।"

राजधरने अपनी तलवारकी मियानको खट-से संगमरमरके फर्शपर ठोंककर जवाब दिया—"हैं।"

ईसा खाँसे बालकका इस तरह छाती फुलाना और तलवारका ठोंकना देखकर रहा नहीं गया; वे जोरसे ठहाका मारकर हँस पढें। राजधरका सारा चेहरा, और-तो-और, ऑसोंकी सफेद कोड़ी तक सुर्ख हो उठीं।

ईसा खाँने मजाककी हॅसी हँसते-हुए हाथ जोड़कर कहा—"महामान्य महाराजाधिराजको क्या कहकर पुकारना होगा है हुजूर, जनाब, जहाँपनाह, शाहनशाह—"

राजधरने अपने स्वाभाविक कर्कश स्वरको दूना कर्कश करके कहा—"मैं तुम्हारा शागिर्द जहर हूँ, पर याद रखो, मै राजकुमार हूँ ! हमेशा तुम्हें इस वातका खयाल रखना चाहिए।"

ईसा खाँ फिर कडक उठे--- "वस, चुप! ज्यादा वकवास मत करो। सुक्ते और-भी बहुत काम हैं।" और, फिर अपने काममें मशगूल हो गये।

इतनेमें द्वितीय राजपुत्र इन्द्रकुमार भी वहाँ आ पहुँचे। लम्बा-चौड़ा विरुष्ट सुडौल शरीर है; और ओठोंपर मुस्कान। सिर हिलाते हुए बोले— "खाँ साहब, आज क्या बात है ?"

इन्द्रकुमारको आवाज सुनकर वृढे सेनापितने तीरोंको एक तरफ रख दिया और वहें स्नेहके साथ उन्हें छातीसे लगाते हुए कहा—"सुनो बेटा, सुनो, वहें मजेकी वात हैं। तुम्हारे इन छोटे-भाई चक्रवर्ती महाराजको 'जहाँपनाह' 'जनाव' नहीं कहा जाय तो इनकी वेइज्जती होती हैं!" कहकर फिर तीर उठाकर उनकी धार आजमाने लगे।

"यह वात है !"—कहकर इन्द्रकुमार खुव जोरसे हेस पढे ।
राजधर अत्यन्त कुद्ध होकर वोले—"चुप रहो, भाई साहव !"
इन्द्रकुमारने कहा—"राजधर, तुम्हें क्या कहना पढेगा, जहाँपनाह !
हा हा हा हा !"

राजधर काँपने लगे, बोले—"भाई साहब, चुप रहो मैं कहता हूं!" इन्द्रकुमार फिर हॅस दिये, बोले—"जनाव!"

राजधर अधीर हो उठे, बोले--''भाई साहव, तुम्हे जरा भी तमीज नहीं।"

इन्द्रकुमार फिर हेस दिये और राजधरकी पीठपर हाय फेरते हुए बोले—"जरा ठडे होओ भाई, ठंडे होओ। अपनी तमीज तुम अपने ही पास रखो। में उसे छीनना नहीं चाहता।"

ईसा खाँने अपना काम जारी रखते हुए कनिखयोंसे राजधरकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा—''फिलहाल इनकी तमीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है !'' इन्द्रकुमारने कहा—''हमलोगोंकी पहुँचके बाहर ।''

राजधर मारे गुरसेके बढ़बढाते हुए चले गये। चालकी धमकसे मियानकी तलबार तक मानमाना चठी। २

राजकुमार राजधरकी उमर है उन्नीस सालकी। गहरा गेहुँआ रंग है, नाटा बदन, और शरीर गठा-हुआ मजबूत । उस न्जमानेमें राजपुत्रोंके जैसे बड़े-बड़े वाल होते थे, इनके वैसे नहीं हैं। इनके वाल बहुत छोटे, मोटे और सीधे खंदे हुए हैं। छोटी-छोटी अस्ति है, और उनकी दृष्टि है तीक्ण। दात कुछ वडे हैं। गलेकी आवाज वचपनसे ही कर्कश और मोटी है। लोगोंका खयाल है कि दिमाग उनका वहुत तेज है, और खुद उनकी भी यही धारणा है। इस बुद्धिके जोरसे ही वे अपने दोनों वड़े भाइयोंको अपनेसे हेय समझते आये हैं। राजधरके प्रवल प्रतापसे राज-प्रासादके सभी संवस्त रहते। जरूरत हो या न हो, तजवारको जमीनपर ठोंकते हुए वे सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताते रहते। महत्तके नौकर-चाकर हरदम उन्हें 'राजा' 'महाराजा' कहकर, हाथ जोड़कर, सलामी वजाकर हर तरहसे खुश रखनेकी भरसक कोशिश करते रहते ; मगर फिर भी उन्हें चैन नहीं । सभी चीजोंमें उनका हाथ रहता, सभी वातोंमें वे अपना दखल रखना चाहते। इस विषयमें आँखोंका लिहाज तक वे खो चुके है। एक बार युवराज चन्द्रनारायणके एक घोड़ेपर उन्होंने दखल जमा लिया , पर युवराज जरा हॅसकर रह गये, कुछ वोले नहीं। और एक दिनकी बात है, कुमार इन्द्रकुमारके चाँदीसे मढ़े तीर-धनुषपर दखल जमा लिया, तो इन्द्रकुमार बहुत नाराज हुए और वोले—"देखो, जो चीज तुम ले चुके हो उसे मै वापस नही लेना चाहता , पर याद रखना, अवकी अगर मेरी चीजसे हाथ लगाया तो मै ऐसा कर दूंगा कि फिर 'उस हाथसे कोई चीज ही नहीं उठा सकोगे।" पर राजधर बढ़े भाइयोकी वातकी कुछ परवाह ही नहीं करते। लोग उनका आचरण देखकर लुके-छुपे कहा करते—"डोटे राजकुमार राजाके घर पैदा जरूर हुए हैं, पर राजकुमारोकी-सी उनमे कोई वात देखनेमें नही आती।"

परन्तु महाराजा अमरमाणिक्य राजधरको जरा-कुछ ज्यादा प्यार करते हैं ; और राजधरको यह वात माल्स है। आज पिताके पास जाकर उन्होंने ईसा खाँके खिलाफ शिकायत की। राजाने ईसा खॉको बुलवा मेजा। कहा—"सेनापित, राजकुमार अव बडे हो गये हैं। अव उनका यथोचित सम्मान करना चाहिए।"

"महाराज वचपनमे जव मुमसे युद्ध सीखा करते थे तव महाराजकी जितनी इज्जत किया करता था, राजकुमारोंकी मै उससे कम इज्जत नहीं करता।"

राजवरने कहा—"मेरा कहना है, तुम मुमे नाम छेकर न पुकारा करो।" ईसा खाँ वडी तेजीसे मुँह फेरकर बोले—"चुप रहो, बचे, मै तुम्हारे पितासे वात कर रहा हूं। महाराज, माफ कीजियेगा, आपका यह छोटा वेटा राजघरानेके काबिल नहीं हुआ है। इसके हाथमें तलवार शोभा नही देती। अलगत्ता, वडा होनेपर यह मुंशियो जैसी कलम जरूर चला सकेगा, और-किसी काम न आयेगा।"

इतनेमें चन्द्रनारायण और इन्दकुमार भी वहाँ आ पहुँचे। ईसा खाँ उनकी तरफ मुङ्कर बोले—"इधर देखिये, महाराज, ये हैं राजकुमार!"

राजाने राजवरकी तरफ देखते हुए कहा—"राजधर, खाँ साहव क्या कह रहे हैं। तुम शायद अस्त्र-विद्यामे इन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सके 2"

राजधरने कहा—''महाराज, हम सबकी आप धनुर्विद्यामे परीचा लीजिये, परीचामे अगर म सर्वेश्रेष्ठ न साबित हुआ तो मुक्ते आप त्याग दीजियेगा।''

राजाने कहा—"अच्छी वात है, अगले सप्ताहमे परीचा ली जायगी। तुममेंसे जो परीक्षोत्तीर्ण होगा, उसे मै हीरोंसे जड़ी तलवार इनाममे दूंगा।"

#### Ę

इन्द्रकुमार वनुर्विद्यामे असाधारण थे। सुनते हैं, एक वार उनके अनुचरने महलकी छतसे एक मोहर नीचं फेंक दी थी, छुमारने उस मोहरको जमीनपर पडनेके पहले ही तीर मारकर सो हाथ दूर फेंक दिया था। राजधर गुस्तेमें पिताके सामने दम्भ तो कर आये, पर उनके मनमे वडी भारी खलवली यच गई। युवराज चन्द्रनारायणके बारेमें उन्हें कोई चिन्ता नहीं, तीर चलाना उन्हें अच्छा नहीं आता; लेकिन इन्द्रकुमारसे जीतना वडा मुक्किट है। राजधरने बहुत सोच-विचारकर एक तरकीव निकाली। और मन ही मन हॅसकर बोले, 'तीर चलाना आये चाहे न आये, मेरी बुद्धि ही तीर-सी पैनी है, मै उसीसे सब लक्ष्य-मेर कर खूंगा।'

कल परीचाका दिन है। जिस जगह परीचा होगी, युवराज ईसा खाँ इन्द्रकुमार वगैरह उस जमीनकी जाँच करने गये थे। राजधर भी वहीं जा पहुंचे; और वोले—"भाई साहब, आज पूनम है, आज रातको गोमतीमे शेर पानी पीने आयेंगे, आज नदी-किनारे शिकार करने चलें तो कैसा रहे 2"

इन्द्रकुमारको वड़ा आश्चर्य हुआ , बोले-"वडे ताज्जुवकी बात है। आज राजधरको शिकारकी कैसे सूझी! ऐसा तो कभी नहीं हुआ!"

ईसा खाँने राजधरके प्रति घृणाका कटाच् करते हुए कहा—"राजकुमार राजधर, और शिकारी नही ! ये जाल विछाकर घर-ही-मे शिकार किया करते हैं। इनका शिकार वडा जबरदस्त है! दरवारमे ऐसा कोई जीव नहीं जो इनके जालमें न फॅसा हो।"

चन्द्रनारायएाने देखा कि बात राजधरके चुभ गई, उनका मन भी व्यथित हो उठा ; बोले—''सेनापित साहब, जैसी तुम्हारी तलवार वैसी ही तुम्हारी बात, दोनों ही तेज धारदार, – जिसपर जाकर पड़ती है उसके डुकड़े करके ही छोड़ती है।"

राजधरने हॅसते हुए कहा—''नही, भाई साहब, मेरे लिए ज्यादा फिकरकी बात नही। खाँ साहब बात तो काफी पैनी करते है, पर मेरे कानोंमे वह हुंकी फुरफुती-सी लगती है।''

ईसा खाँ अचानक खफा होकर मूंछोपर ताव देते हुए बोले—"तुम्हारे कान हैं क्या ! होते अगर, तो अब तक मै तुम्हे सीधा कर देता।" वृद्ध ईसा खाँ किसीकी भी खातिर नहीं रखते।

इन्द्रकुमार ठहाका मारकर हॅस पडे। चन्द्रनारायण गम्भीर वने रहे, कुछ वोले नही। युवराजको नाखुश होते देख इन्द्रकुमार उसी वक्त हॅसी रोककर उनके पास पहुँचे; और मिठासके साथ वोले—"भाई साहब, आपकी क्या राय है 2 आज रातको शिकारको चला जाय 2"

चन्द्रनारायणाने कहा—"भाई, तुम्हारे साथ शिकारको जाना फजूल है, विलकुल निरामिप शिकार होता है हमारा तो। तुम जंगलमें जाकर जानवर मारके लाते हो, और हमलोग लाते हैं सिर्फ कुहडा-लोकी-कटहर!"

ईसा खाँ वहुत खुश होकर हॅसने लगे, स्नेहके साथ इन्द्रकुमारकी पीठ ठोंकते हुए बोले—''युवराजने बात तो बिलकुल सही कही है, बेटा! तुम्हारा तीर सबसे आगे दौडता है और ठीक निशानेपर बिध जाता है। तुमसे भला कौन जीत सकता है!"

इन्द्रकुमारने कहा—''नहीं नहीं, भाई साहव, मजाक नहीं, जाना पड़ेगा। तुम त्रिकारको नहीं जाओगे तो कौन जायगा।''

युवराजने कहा—"अच्छा, चलूंगा। आज राजवरको गिकारका शौक हुआ है, उन्हें निराश नहीं कर सकते।"

हेसते हुए इन्द्रकुमारका चेहरा उसी च्राए उटास हो गया, वोले—"क्यों भाई साहब, मेरी तबीयत होती तो नहीं जाते ?"

चन्द्रनारायणने कहा—"यह तुम कैसी वात करते हो, भाई, तुम्हारे साथ तो रोज ही शिकार करने जाता हूं—"

इन्द्रकुमारने कहा-''इसीसे वह पुराना पड़ गया है।''

चन्द्रनारायण कुछ उदास हो गये, बोले—"तुम मेरी वातको इस तरह गलन समझने लगते हो तो मुक्ते वड़ी चोट पहुँचती है।"

इन्द्रकुमार हॅसकर जल्दीसे बोल उठे—"नहीं, भाई साहब, मै हॅसी कर रहा था। मै शिकारको जरुर चल्रुगा। चलो, तैयारियाँ करें चलकर।"

ईसा खाँ मन-ही-मन बोले, 'इन्द्रकुमार अपनी छातीपर बीसो तीर भेल सम्ता है, पर बड़े भाईका अनादर उससे जरा भी नहीं भेला जाता।'

#### ઇ

शिकारका जब सब इन्तजाम हो चुका तो राजवर धीरे-धीरे इन्द्रकुमारकी स्त्रीकं नहलंग पहुँचे। कमलादेवीने इसते हुए कहा—"आज यह क्या कुंवर साहव! एकदम तीर-धनुषसे ठेस होकर! क्या वात है, मुक्ते मारोगे क्या?"

राजधरने कहा—''भाभी-रानी, आज हम तीनो भाई शिकारको जा रहे हैं, इसीसे—"

कमलादेवी आश्चर्यचिकत होकर बोळी—"तीनों भाई! तुम भी जाओंग क्या 2 आज तीनों भाई इकट्ठे होओंगे। यह तो अच्छे लच्चण नही! आज यह त्र्यहस्पर्श कैसे 2"

राजधर ऐसे खुलकर हॅसे कि मानो बडा-भारी मजाक हो गया, पर कुछ बोले नहीं।

कमलादेवीने कहा—"नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, – वे रोज-रोज शिकार खेलने जाये और मैं घरमें वैठी फिकरके मारे मरती रहूं।"

राजधरने कहा-"खासकर आजका शिकार रातका है।"

क्मिलादेवी सिर हिलाती हुई बोली—"हरगिज नही। देखूं आज कैसे जाते हैं वे!"

राजधरने कहा—''भाभी-रानी, एक काम करो तुम, उनका धनुप-वाण छिपा दो कही !"

कमलादेवी---''कहाँ छिपाऊँ ?''

राजधर--"मुमे दो, मै छिपा रखूंगा।"

कमलादेवी हॅस दी, बोली—"यह ठीक है। बड़ा मजा आयेगा।" पर मन-ही-मन सोचने लगीं, 'जरूर इसमे तुम्हारा कोई इरादा छिपा हुआ है। तुम सिर्फ मेरे उपकारके लिए ही यहाँ आये हो, ऐसा तो नहीं जान पढ़ता।

"चलो, अस्त्रशाला चलो।"—कहती हुई कमलादेवी राजधरको साथ लेकर अस्त्रागारकी तरफ चल दी। चाभीसे अस्त्रशालाका दरवाजा खोल दिया। राजधरने ज्यो ही भीतर कदम रखा कि चटसे कमलाने दरवाजेका ताला लगा दिया। राजधर भीतर वन्द हो गये। कमलादेवीने बाहरसे हॅसते हुए कहा—"कुँवर साहब, अब मै जाती हूं।"

शामको इन्द्रकुमार अन्त पुरमें जाकर अस्त्रशालाकी चाभी ढूँढने लगे; पर हो तो मिले! कमलादेवीने हॅसते हुए कहा—"क्यो, क्या वात है, मुभे ढूंढ़ रहे हो क्या ? मै तो खोई नही।" शिकारका समय निकला जा रहा था, इससे इन्द्रकुमार दूने आग्रहके साथ चाभी ढूंढने लगे। कमलादेवी फिर उनके सामने जा खडी हुईं और हेसती हुई बोली—"क्यों जी, सुमाई नही देता क्या 2 आँखोंके सामने ही तो खड़ी हूं, फिर भी सारे महलमें नाचते फिरते हो, बात क्या है!" इन्द्रकुमारने लगभग प्रार्थनाके स्वरमें कहा-''देवी, इस समय छेडछाड न करो, – मेरी एक बडी जरूरी चीज खो गई है।''

कमलादेवीने कहा-"मुक्ते माछम है तुम्हारा क्या खोया है। मेरी एक बात मानो तो मै हूंढ दे सकती हूं।" इन्द्रकुमारने कहा— 'अच्छा मानूंगा।'

कमलादेवीने कहा—"तो सुनो। तुम् सिन्धि शिकार खेलने नहीं जा। यह लो अपनी चाभी।" इन्द्रकुमारने कहा—"सो नहीं हो सकता, – यह वात तुम्हारी नहीं मान सकते। यह हो अपनी चाभी।"

सकता।"

कमलादेवीने कहा---"चन्द्रवंशमे जन्म लेकर तुम्हारा ऐसा आचरण! एक माम्ली-सी प्रतिज्ञा नही रख सकते 2"

इन्द्रकुमार हॅसते हुए बोले-"अच्छा, तुम्हारी ही वात रही । आज मै शिकारको नही जाऊंगा।"

कमलादेवी--"और तुमलोगोका क्या खोया है 2 याद कर देखो।" इन्द्रकुमार—''और तो कुछ याद नही पडता।"

कमलादेवी--''अजी, तुम्हारे वे लाडले लला कहाँ हैं, सोनेके चाँद ?'' इन्द्रकुमारने मुसकुराते हुए गरदन हिलाकर इशारेमे पूछा, 'कह है ?' कमलादेवीने कहा-"तो आओ, दिखाऊं।"

क्मलाने अस्त्रशालाका द्वार खोल दिया। कुमारने देखा कि राजधर फर्रापर चुपचाप बैठे हैं। देखकर वे जोरसे हॅस पड़े, बोले—"यह क्या, राजधर, अस्त्रशालामे वन्द केसे 2"

कमलादेवीने कहा-"ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं।"

इन्द्रकुमारने कहा-"वात तो ठीक है, इन सब अस्त्रोंसे इनकी धार कही ज्यादा है।"

राजधरने मन-ही-मन कहा, 'तुमलोगोकी जीभसे ज्यादा नही।' राजवर बाहर निकल आये। जान बची और लाखो पाये।

कमलादेवीने गंभीर होकर पतिसे कहा—"नहीं कुमार, आज तुम शिकार करने जाओ। तुम्हारा वचन मै तुम्हें वापस करती हूं।"

इन्द्रकुमारने कहा—''शिकार करूं <sup>2</sup> अच्छा, करता हूं।" कहते हुए उन्होंने तीर चढाया और वहुत ही धीरेसे कमलादेवीकी तरफ फेंक दिया। तीर उनके पैरोंके पास जा लगा, कुमारने कहा—''मेरा लक्ष्य भ्रष्ट हो गया।"

कमलादेवीने कहा--''नहीं, मजाक नही । तुम शिकारको जाओ।"

इन्द्रकुमारने कुछ जवाब नहीं दिया। तीर-धनुष एक तरफ डालकर वे बाहर चल दिये। और युवराजसे जाकर बोले—"भाई साहब, आज शिकारकी सहुलियत नहीं मिली।"

चन्द्रनारायणने मुसकुराते हुए कहा-"समभ गया।"

#### X.

आज परीक्ताका दिन हैं। राज-महलके बाहर मैदानमे जबरदस्त भीड जमा है। राजाका छत्र और सिहासन प्रभात-सूर्यकी किरणोंसे चमक रहा है। पहाडी जगह है ऊंची-नीची, — चारों ओर आदमीके सिर-ही-सिर दिखाई दे रहे हैं। लडके पेडोंपर चढ़ गये हैं। एक लड़केने डालीपरसे झुककर एक मोटे आदमीके सिरसे पगड़ी उतार ली और दूसरे आदमीके सिरपर रख दी। जिसकी पगड़ी थी उसने लड़केनो पकड़नेकी भरसक कोशिश की; किन्तु व्यर्थ। आखिर निराश होकर उसने डाली पकड़के जोरोसे हिलाना ग्रुह्त किया। जवाबमे लड़केने वन्दरकी नकल करके दाँत दिया दिये। मोटे आदमीकी दुर्दशा देखकर लोग हस पड़े। जगह-जगह ऐसी ही मनोरंजक घटनाएँ हो रही थी कि इतनेमें दूरसे राजा आते दिखाई दिये। उनके पीछे थे सभासदगण और धनुष-वाण लिये-हुए तीनों राजकुमार। इसके बाद मण्डेवाले सिपाही आये; भाट आये, और फीज आई, जो एक कतारमें पीछे खड़ी हो गई। वाजेवाले वाजे वजाने लगे। वड़ी-भारी धूम

मच गई। भीडने उसी चण राजाके प्रति सम्मानका भाव दिखलाया, और खामोश हो गई।

परीक्ताका समय होते ही ईसा खींने राजकुमारोंसे तैयार होनेके लिए कहा।

इन्द्रकुमारने युवराजसे कहा—"भाई साहव, आज तुम्हे जीतना ही है, नहीं तो काम नहीं चलेगा।"

युवराजने हॅसते हुए जवाव दिया—"नहीं चलेगा तो क्या! मेरा एक क्रोटा-सा तीर लक्ष्यभ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ, – संसार ठीक वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। और न भी चले, तो भी, मेरे जीतनेकी तो कोई आशा ही नहीं माळ्म होती।"

इन्द्रकुमारने कहा—"भाई साहब, तुम अगर हारे, तो मै जान-बूमकर लक्ष्यभ्रष्ट होऊगा।"

युवराजने इन्द्रकुमारका हाथ पकडकर कहा—"नही, भाई, लडकपन न करना। कम-से-कम उस्तादका नाम तो रखना ही होगा।"

राजधरका चेहरा मारे चिन्ताके फक पड गया था। बेचारे चुपचाप खडे थे।

ईसा खाँने राजकुमारोंके सामने आकर कहा—"युवराज, समय हो गया, धनुष उठाओ ।"

युवराजने देवताका नाम लेकर धनुप सम्हाला। लगभग दो सौ हाथकी दूरीपर पाँच-सात कदली-स्तम्भ इकट्ठे वंवे रखे थे, और उसके बीचमे एक पत्ता लगा दिया गया था। पत्तेके वीचमें काले रगसे एक आँख बनाई गई है और उसमें तारा भी विठा दिया गया है। वाण उस तारेपर लगना चाहिए।

युवराजने वाण चढाया, लक्ष्य स्थिर किया, और वाण छोड दिया। वाण लक्ष्यके ऊपरसे निकल गया। ईसा खाँका दाढ़ी-मूछ छुदा चेहरा विकृत हो उठा, सफेद भोहे भी सिकुड गईं। पर, कुछ बोले नही। इन्द्रकुमारने चेहरा विषण्ण करके ऐसा भाव धारण किया कि जैसे उन्हें लिखत करनेके लिए ही भाई साहवने ऐसा किया हैं। और अस्थिर होकर वनुष हिलाते-हुए ईसा खाँसे बोले—"भाई साहव ध्यान देते तो जरूर मार सकते थे, लेकिन उनका इधर कुछ ध्यान ही नहीं।"

ईसा खाँ नाराजीके साथ वोले—''तुम्हारे भाई साहवका दिमाग और सव जगह ठीक रहता है, सिर्फ तीर चलाते वक्त ही अपनी जगह नहीं रहता! इसकी वजह यह कि उसमें वारीकीकी कमी है।"

इन्द्रकुमार सख्त नाराजीके साथ कुछ जवाव देना चाहते थे, किन्तु ईसा खाँ इस वातको ताड गये; और चटसे राजधरके सामने जाकर वोले— "कुमार, अब तुम चलाओ, महाराजा देखें।"

राजवरने कहा--''पहले भाई साहवका हो जाय, - उसके वाद।"

ईसा खाँ नाखुश हुए, बोले—"यह जवाव-सवालका वक्त नहीं। मेरा हुक्म तामील करो।"

राजधरको गुस्सा आ गया, पर कुछ बोले नही । घनुष-वाण सम्हाला और लक्ष्य स्थिर करके तीर छोड दिया । तीर जाकर मिट्टीमे घुस गया ।

युवराजने राजधरसे कहा—''तुम्हारा तीर जरा-सा इधर ही रह गया, जरा और जाते ही ठीक जगह जा लगता।''

राजधरने विना किसी संकोचके कहा— "लक्ष्य तो ठीक वैठा है, दूरसे दिखाई नही दे रहा।"

युवराजने कहा—''नही, तुम्हारा दृष्टिश्रम है, लक्ष्य ठीक नही बैठा।" राजधरने कहा—''नही, मै ठीक देख रहा हूं। पास जाकर देखनेपर मेरी ही बात' सच साबित होगी।"

युवराज फिर कुछ नही बोले।

आखिर ईसा खाँके आदेशानुसार इन्द्रकुमारको अत्यन्त अनिच्छाके साथ धनुष उठाना पड़ा। युवराजने उनके पास जाकर कातर-स्वरमें कहा—"भाई, मै अत्तम हूं, मुम्मपर नाराज होना अन्याय है, – तुम अगर लक्ष्य भेद न कर सके, तो तुम्हारा वह लक्ष्यश्रष्ट तीर मेरे हृदयमे आकर लगेगा, यह तुम निश्चित सममना।" इन्द्रकुमारने युवराजके पाँव छूकर कहा—"भाई साहच, तुम्हारे आशीर्वाद से आज जरूर तक्ष्यभेद वर्रुंगा, इसमें कोई सन्देह नहीं।"

इन्द्रकुमारने तीर छोड़ा, और निशाना ठीक जगह जा बैठा। बाजे बज उठे, चारो तरफ जयध्विन होने लगी। युवराजने जब इन्द्रकुमारको आलिगन किया तो आनन्दसे उनकी आँखोंमे आसू भर आये।

ईसा खींने परम स्नेहके साथ कहा—"कुमार, भगवानकी कृपासे तुम चिरंजीवी होओ।"

महाराज जब इन्द्रकुमारको पुरस्कार देनेकी तैयारी करने लगे तो चटसे राजधरने उनके सामने जाकर कहा—''महाराज, आपलोगोको भ्रम हुआ है। मेरा ही निशाना ठीक वैठा है।"

महाराजने कहा---"हरगिज नहीं।"

राजधरने कहा—"महाराज, पास जाकर देखियेगा तो इसका प्रमाण मिल जायगा।"

सब-कोई लक्ष्यके पास गये। देखा कि जो तीर मिट्टीमें बिधा या उसपर इन्द्रकुमारका नाम खुदा हुआ है, और जो तीर लक्ष्यमे विधा था उसपर राजधरका नाम है!

राजधरने कहा---"विचार कीजिये, महाराज !"

ईसा खॉने कहा-"जरूर तरकरा बदल गया है।"

किन्तु परीचा करके देखा गया कि तरकश नही बदला। सब एक दूसरेका मुंह देखने लगे।

ईसा खाँने कहा-"फिरसे परीचा की जाय।"

राजधरने अत्यन्त दम्भके साथ कहा—''मे इसपर राजी नहीं हो सकता। यह वडा-भारी अन्याय है। मुभपर अविश्वास <sup>!</sup> मै पुरस्कार नहीं चाहता। पुरस्कार मध्यम कुमारको ही दिया जाय।" कहते हुए उन्होंने पुरस्कारकी तलवार इन्द्रकुमारकी तरफ वडा दी।

इन्द्रकुमार अत्यन्त घृणाके साथ बोल उठे—''धिक! तुम्हारे हाथके पुरुकारको कौन पूछता है! इसे तुम्ही रखो अपने पास।'' कहते हुए उन्होंने

तलवार भन्न-से राजधरके पैरोके पास फेक दी। राजधरने मुसकराते हुए भाईको नमस्कार किया और तलवार उठा ली।

इन्द्रकुमारने कम्पितकण्ठसे पितासे कहा—"महाराज, अराकानके राजासे शीघ्र ही युद्ध होनेवाला है। मे उस युद्धमें जाकर पुरस्कार लाऊगा। महाराज आदेश दें।"

ईसा खॉने इन्द्रकुमारका हाथ पकडकर कहा—"तुमने आज महाराजका अपमान किया है। उनकी तलवार छू ली तुमने! तुम्हे इसकी सजा मिलनी चाहिए।"

इन्द्रकुमारने भारकेसे अपना हाथ छुडाकर कहा—"वूढे, मुभे मत छुओ तुम।"

वृद्ध ईसा खाँका चेहरा उतर गया, क्षुच्धस्वरमे बोले— 'कुमार! यह क्या कुमार! मेरे साथ ऐसा सल्लक! आज तुम्हे हो क्या गया, बेटा, ऐसे बहक क्यो गये 2"

इन्दकुमारकी आँखोमे आँसू भर आये ; बोले—"सेनापित साहब, मुक्ते माफ कीजिये, में सचमुच ही वहक गया था।"

युवराजने स्नेहके साथ कहा—"शान्त होओ, भाई! चलो, घर चले।" इन्द्रकुमारने पिताक पाँव छूकर कहा—"पिता, मेरा अपराध चमा कर दीजिये।" और, वापस लौटते वक्त युवराजसे वोले—"भाई साहब, आज मेरी वास्तवमें हार हुई है।"

राजवर कैसे जीते, सो किसीकी समझ ही में न आया।

### દ્

राजधर परीक्तांके एक दिन पहले जब कमला देवीकी सहायतासे इंद्रकुमारकी अस्त्रशालामे घुसे थे, तभी इन्द्रकुमारके तरकशमें से एक तीर बदल लाये थे; और अपना एक तीर उनके तरकशमें ऐसे ढंगसे रख आये थे कि जिसपर सबसे पहले और सहज ही उनका हाथ पड़े। राजधरने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इन्द्रकुमारने दैवसे वही तीर उठाया जिसे राजधर रख आये

थे , और इस तरह परीक्षाके समय उनकी हार हुई। कुछ समय बाद जब बातावरण शान्त हो गया तब इन्द्रकुमार राजधरकी चालाकी समभ गये , पर किसीसे कुछ कहा नही , सिर्फ राजधरके प्रति उनकी घृणा और भी वढ गई।

इन्द्रकुमार महाराजसे बार-वार कहने लगे, "महाराज, मुभे अराकानकी लड़ाईमें मेजिये।"

महाराज विचार करने लगे।

यह लगभग तीन सौ वर्ष पहलेका किस्सा है। उस समय त्रिपुरा स्वाधीन था; और चटगाँव त्रिपुराके अधीन था। अराकान चटगाँवसे सटा-हुआ है। अराकानके राजा अकसर चटगाँवपर चढाई कर दिया करते थे। इसलिए अराकान और त्रिपुरामें हमेशा विरोध वना रहता था। कुछ दिन हुए, फिर एक विरोध उठ खडा हुआ। और युद्धकी सम्भावना वेख अवको वार इन्द्रकुमारने प्रस्ताव किया कि इस युद्धमें वे भी जायेंगे। राजाने चहुत विचार करनेके वाद अन्तमे सम्मित दे दी। तीनों भाई पाँच-पाँच हजार करके कुल पन्द्रह हजार सेना लेकर चटगाँवकी तरफ चल दिये। ईसा खाँ प्रवान सेनापित नियुक्त किये गये।

कर्णभूली नदीके पश्चिम-तटपर पडाव डाला गया। अराकानकी सेना कुछ इस पार थी और कुछ उस पार। राजा थोडी-सी सेनाके साथ उस पार थे और उनके वाईस हजार सैनिक युद्धके लिए तैयार होकर पश्चिम-तटपर आक्रमणके लिए प्रतीक्ता कर रहे थे।

युद्धक्षेत्र पर्वतमय है। आमने-सामने दो पहाडोपर दोनो पक्त सेना सडाईके लिए तैयारी करने लगी। दोनो पक्त अगर हमला ग्रुक करें, तो वीचकी उपत्यकामे संवर्ष हो सकता है। पर्वतके चारों तरफ हर्र ऑवला शाल और गम्भीरीका जगल है। वीच-वीचमें छोटे-छोटे गाँव हैं, किन्तु ग्रामवासी अपनी झोपडियाँ खाली करके भाग गये हैं। कही-कहीं खेत भी हैं। दाहनी तरफ है कर्णफूली-नदी और बाई तरफ दुर्गम पर्वत।

एक सप्ताह हो गया ; दोनों पच्च सुविधानुसार आक्रमणकी प्रतीचामें डटे

हुए हैं। इन्द्रमार बुद्धके लिए चंचल हो उठे हैं; किन्तु युवराज चाहते हैं कि शत्रुकी तरफसे पहले आक्रमण हो, तय उनकी तरफसे युद्ध छिडे। इसलिए वे विलम्ब करने लगे। किन्तु शत्रुपच भी स्थिर है, उसके मनमें भी शायद यही वात है। आखिर आक्रमण करना ही तय हुआ।

रात-भर आक्रमणकी तैयारियाँ होती रहीं। राजधरने प्रस्ताव किया— "भाई साहव, तुम-दोनों अपनी वस हजार सेना लेकर हमला शुरू कर दो। मेरी पाँच हजार सेना हाथमें रहने दो, जहरतके वक्त काम आयेगी।"

इन्द्रग्मारने हंसते हुए दहा-"राजधर दूर रहना चाहते है।"

युवराजने कहा—"नहीं, हसीकी वात नहीं । राजधरका प्रस्ताव मुक्के अच्छा मळूम होता है ।"

ईसा खाँने भी यही बात कही। राजधरका प्रस्ताव मान लिया गया। युवराज और इन्द्रकुमारके अधीन जो दस हजार फीज थी उसे पाँच भागोंमे विभक्त कर विया गया। तय हुआ कि एकसाय पाँच तरफसे रात्रुपर आक्रमण किया जाय। प्रत्येक विभागमें सामने वनुपन्सेना रखी गई, उसके पीछे तलवार और भालेवाले रहे, और सबसे पीछे चले घुउसवार।

अराकानकी मग-सेनाने एक लम्बे वांसके जंगलके पीछे अपना व्यूह यनाया था। पहले दिनके आक्रमणसे उनका कुछ भी नहीं विगड़ा। त्रिपुराकी सेना व्यूहको न तोइ सकी।

9

दूसरे दिन, दिन-भर युद्ध होता रहा, किन्तु कोई नतीजा नही निक्ला। अन्तमें, निशिध रातमें, जब कि दोनो पत्तकी सेना विश्राम करने लगी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब देखा गया कि दो कोसकी दूरीपर राजधर अपनी पाँच हजार सेनाके साथ, नावोंका पुल बनाकर, कर्णफूली-नदी पार कर रहे हैं! एक भी मशाल नहीं, जरा भी आवाज नहीं, चुपचाप वड़ी सावधानीसे सोनाका संचालन किया जा रहा है। नदीके उस पार दुर्गम

पहाड है; इसिलए सेनाको पार उत्तरकर अपने लिए स्थान करनेमें कठिनाई सामना करना पड रहा है।

किन्त, इसा खाँका राजधरके प्रति आदेश था कि वे रातको अपनी सेना लेकर नदीके किनारे-किनारे उत्तरकी तरफ वर्डे और शत्रु-सेनाके पीछे जंगलमे जा किंपें। सवेरे युवराज और इन्द्रकुमार सामनेसे हमला करेंगे, और युद्ध करते-करते जब शत्र-सेना थकने लगेगी तब संकेत पाते ही राजवर पीछेसे हमला कर देगे। इसीलिए पहलेसे नावोका इन्तजाम किया गया था। किन्तु राजधरने उस आदेशका कहाँ पालन किया 2 वे तो सेना लेकर नदीके उस पार चले गये! असलमे उन्होंने एक चाल चली है। किन्तु किसीसे कुछ कहा नही । वे चुपचाप अराकानके राजाके शिविरकी तरफ चल दिये। चारो तरफ पहाड है, बीचमे है उपत्यका, वहीं राजाका शिविर है। शिविरमे सव-कोई निश्चिन्त होकर सो रहे थे। उपत्यकाकी मशालोसे शत्र-शिविरका स्थान-निर्णय करके राजवरकी पाँच हजार सेना अत्यन्त सावधानीसे वहे-बहे जगल पार होकर अत्यन्त मन्दगतिसे उपत्यकामें उतरने स्तगी : जरा भी आवाज नहीं होने दी। सहसा पाँच हजार सेनाका भीपण चीत्कार उठा . छोटा-सा पडाव मानो विदीर्ण हो गया, सोते-हए लोग की डोकी तरह एक साथ बाहर निकल आये। किसीने सोचा कि सपना है, किसीने सममा कि भूतोंका उपदव है, और कोई-कोई कुछ समझ ही न सके।

राजा बिना रक्तपातके बन्दी हो गये। राजाने कहा—'मुमे कैंद करने या मार डालनेसे लडाई खतम नही होगी। मेरे कैंद होते ही मेरे भाई हामचूमाचूको लोग राजा बनायेंगे, और फिर पहलेकी तरह लडाई चलती रहेगी। इससे बल्कि एक काम करो, मे हार मानकर सन्धिपत्र लिखे देता हूं, मुमे क्लोड दो।"

राजधर इस वातपर राजी हो गये। अराकानके राजाने हार मानकर सन्धिपत्र लिख दिया। और साथ ही, एक हाथीके वॉतका बना मुकुट, पाँच सौ मणिपुरी घोड़े और तीन बढ़े-बड़े हाथी उपहारमें दिये। इस तरह नाना व्यवस्था करते-करते सबेरा हो गया और फिर दिन भी चढ़ गया। लम्बी रातमें कल जो भूतोंका उपद्रव माल्म हो रहा था, दिन होते ही अराकानकी फौज उसे अपने अपमानका कारण समझने लगी। राजधरने आराकान-पतिसे कहा—"अब देर करना ठीक नही, जल्दी युद्ध वन्द करनेके लिए अपने सेनापतिको आदेशपत्र लिखकर भेज दीजिये। उस पार जबरदस्त युद्ध हो रहा है।"

कुछ सैनिकोके हाथ श्रादेशपत्र मेज दिया गया।

पौ फटते ही युवराज और इन्द्रकुमार दो भागोमे विभक्त होकर पश्चिम और पूर्वदिशासे शत्रुपर आक्रमण करने चल दिये। सेनाकी कमीके विषयमे एक-हजारी अध्यक्त रूपनारायण अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे, "और पाँच हजार फौज साथ लेते आते, तो कोई फिकरकी बात नहीं होती।"

इन्द्रकुमारने इहा, "त्रिपुरारिने अनुग्रह किया तो इसी सेनासे हम विजयी होगे। और अगर उनका अनुग्रह नहीं, तो जो कुक्र बीते, हमपर ही बीतने दो, त्रिपुरावासी जितने कम मरें उतना ही अच्छा। किन्तु मेरा विश्वास है कि आज हम जहर जीतेंगे।"

इतना कहकर वे 'बम! बम!' ध्यनि करते-हुए अत्यन्त उत्माहके साथ घोडेपर सवार हुए और शत्रुपक्षके पडावकी तरफ दौड पडे। उनका दीप्त उत्साह उसी ज्ञ्या समस्त सेनामे बिजलीकी तरह व्याप्त हो गया। गरमीके दिनोमे दिखनी हवामें फूसकी झोपिडयोपरसे जैसे आग दौडती है उसी तरह उनकी सेना शत्रुपर हमला करने दौड़ पड़ी। कोई भी उसकी गति न रोक सका। शत्रुपज्ञका दक्षिण-दिशाका व्यूह छिन्न-भिन्न हो गया।

अन्तमें हाथों-हाथ तलवारकी लडाई चलने लगी। मूली-गाजरकी तरह माथे कट-कटकर जमीनपर गिरने लगे। इन्द्रकुमारका घोडा कट गया। वे जमीनपर जा गिरे। शोर उठा कि वे मारे गये। किन्तु उसी चण वे तलवारसे एक घुडसवारको गिराकर खुट उसके घोड़ेपर सवार हो गये, और रकावपर खड़े होकर सूर्य-िकरणोंमें अपनी तलवार उठाकर चीतकार कर उठे, "हर हर! वम वम!" युद्धकी आग दूनी जल उठी। यह हाल देखकर मगोके उत्तरी व्यूहकी सेनाने आक्रमणकी प्रतीचा न करके सहसा युवराजकी सेनापर हमला कर दिया। युवराजकी सेनाने सहसा ऐसे आक्रमणकी आशा नहीं की थी। वह क्षणमें विश्वंखल हो गई। उसके अपने घोडे पयादोंके ऊपर जा पड़े, पयादे इघर-उघर भागने लगे, और, कोई कुछ तय न कर सका कि क्या किया जाय।

युवराज और ईसा खाँ असीम साहसके माथ सेनाको संयत करनेकी जी-जानसे कोशिश करने लगे, किन्तु कुछ भी न कर सके। पास ही राजधरकी सेना छिपी पड़ी है – यह जानकर वे वार-वार संकेत-ध्विन करने लगे, किन्तु कुछ फल न हुआ। ईसा खाँने कहा—"राजधरको पुकारना फजूल है। वह गीदड़ दिनमें अपने गड्ढेसे नहीं निकलेगा।" और वे तुरत घोड़ा छोड़ कर जमीनपर कूद पड़े। पश्चिमकी तरफ मुंह करके जल्दीसे नवाज पढ़ ली, और मरनेके लिए तैयार होकर लड़ने लगे। चारो तरफसे मौत ज्यों-ज्यों उन्हें घेरती आई, लों-ल्यों मानो उनमे यौवन लौटता ही आया।

इतनेमे इन्द्रकुमार शत्रु-सेनाके एक अंशको जीतकर वहाँ आ पहुंचे। आकर देखा कि युवराजकी घुडसवार-सेनाका एकदल विच्छिन्न होकर इघर उबर भाग रहा है। उन्होंने उसे संयत करके अपने नाथ ले लिया। फिर तेजीसे वे युवराजकी सहायताके लिए आगे वहे, किन्तु विश्वेंखलता ऐसी थी कि उसमे वे कुछ कर न सके, राजधरकी सहायता पानेके लिए बार-बार संकेतध्विन करते रहे, किन्तु कहीसे कोई भी सहायता नहीं आई।

सहमा यानो मन्त्रवलसे सव-कुछ रुक गया, जो जहाँ थे सब वहाँके वहीं स्थिर खड़े हो गये। यहाँ तक कि घायलोंका आर्तनाद और घोडोका हिनहिनाना तक वन्द। सन्विका भण्डा लेकर आदमी आये है। मग-राजने हार मंजूर कर ली है। 'हर हर! वम-वम!' के नादसे आकाश विदीर्ण होने लगा। मग-सेना आश्चर्यके साथ एक दूसरेका मुंह देखने लगी।

3

राजधर जब जयोपहार लेकर आये, तो उनके चेहरेपर इतनी हॅसी थी कि उनकी छोटी-छोटी आँखें वूंद-सी बनकर चमकने लगी। हाथी-दाँतका मुकुट निकालकर इन्द्रकुमारको दिखाते-हुए वे बोले—''यह देखो, युद्धकी परीक्षामें उत्तीर्ण होकर मै यह पुरस्कार लाया हूं।''

इन्द्रकुमार कुद्ध हो उठे, बोले—"युद्ध ! युद्ध तुमने किया ही कहाँ ! 'यह पुरस्कार तुम्हारा नहीं, युवराजका है। मुकुट युवराज पहनेंगे।"

राजधरने कहा—"मै जीतकर लाया हूं, यह मुकुर मेरा है, मै पहनूंगा।" युवराजने कहा—"राजधर ठीक कह रहे हैं; यह मुकुर उन्हीका है।" ईसा खाँको राजधरपर गुस्सा आ गया, बोले—"तुम मुकुट पहनकर देश जाओगे! तुम जो सेनापितका आदेश लंघन करके युद्धसे भाग गये थे उसका कलंक इस मुकुरसे नहीं दक सकता।"

राजधरने कहा—"खॉ साहब, अब तो तुम्हारे मुंहसे बोल निकल रहे है! मगर यह तो बताओ, मैन होता तो अब तक तुमलोग होते कहाँ ?"

इन्द्रकुमारने कहा—"और चाहे जहाँ भी होते, पर युद्ध छोड़कर किसी गड़ढेमें हरगिज नहीं छिपे रहते।"

युवराजने कहा---"इन्द्रकुमार, तुम अनुचित कह रहे हो, - सच तो यह कि राजधर न होते तो आज हम वडे संकटमे पड जाते।"

इन्द्रकुमारने कहा—"राजधर न होते तो आज हमपर कोई संकट ही न आता ; और यह मुकुट मै लाता युद्ध जीतकर । राजधर इसे चुरा लाये हैं। भाई साहब, मुकुट लाकर मै तुम्हें पहनाता, मै नही पहनता।"

युवराजने मुकुट हाथमें लेकर राजधरसे कहा—"भाई, आज तुम्ही जीते हो। तुम न होते तो इतनी कम सेना लेकर हमारा लड़ना व्यर्थ ही जाता। यह मुकुट मै तुम्हीको पहनाता हूं।" और मुकुट पहना दिया।

इन्द्रकुमारको इससे गहरी चोट पहुँची ; उन्होंने रुद्धकण्ठसे कहा—"भाई साहब, राजधर शृगालकी तरह झिपकर रातको मुकुट चुरा लाये, और उन्हीको

## मुक्कट : कहानी

मुक्रटका पुरस्कार मिला! और मैने जी-जानसे युद्ध किया, फिर भी, दिम्होरे मुंहसे प्रशंसाका एक शब्द भी मुझे नहीं मिला! ऊपरसे यह और मुनना-पड़ा कि राजधर न होते तो हमारा संकटसे उद्धार होना मुक्किल था। क्यो, भाई साहब, मैने क्या संवेरेसे शाम तक तुम्हारी ऑखोंके सामने युद्ध नहीं किया १ मै क्या युद्ध छोडकर भाग गया था, मैने क्या कोई कायरता दिखलाई थी १ मै क्या शत्रु-सेनाको छिन्न-भिन्न करके तुम्हारी सहायताके लिए नहीं आया १ यह तुमने क्या देखकर कहा कि तुम्हारे परम स्नेहके भाई राजधरके सिवा और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता था १"

युवराजने अत्यन्त धुर्बंब होकर कहा—"भाई, मै अपनी रत्तार्का वात नहीं कह रहा—"

वात खतम भी न हो पाई कि इन्द्रकुमार तेजीसे वाहर निकल गये।

ईसा खाँने युवराजसे कहा—''युवराज, तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम यह मुकुट किसीको उपहारमें दो। मैं सेनापित हूँ, मैं जिसे दूंगा यह मुकुट उसीका है।" कहते हुए वे राजधरके मस्तकसे मुकुट उतारकर युवराजको पहनानेके लिए आगे बढे।

युवराज पीछे हटकर बोले-"नहीं, मै इसे नहीं ले सकता।"

ईसा खाँने कहा—"तो रहने दो। यह मुकुट किसीको नहीं मिलेगा।" और मुकुर्टको पाँवसे ठुकराकर कर्णफूली-नदीमें फेंक दिया; बोले—"राजधरने युद्धके नियमका उल्लंघन किया है, वह दण्डका पात्र है।"

#### 90

इन्द्रकुमार आहत-हृदयसे अपनी सारी लेकर शिविर छोडकर दूर चले गये। युद्ध खतम हो चुका था। त्रिपुराकी सेना पड़ाव उठाकर राजधानीको स्रोटनेकी तैयारी कर रही थी कि सहसा एक नया संकट आ खड़ा हुआ।

ईसा खाँने जब मुकुट छीन लिया तो राजधरने मन-ही-मन कहा, 'अच्छा बात है, मै भी देख दंगा कि मेरे बिना कैसे तुमलोग वचके जाते हो।'

इसके दूसरे ही दिन राजधरने अराकानके राजाको एक गुप्तपत्र मेज 15-8 दिया। उसमे त्रिपुराकी सेनाकी फूटका समाचार देते हुए उन्होंने अराकानके राजाको अकस्मात् आक्रमण कर देनेके लिए लिखा था।

इन्द्रकुमार जब अलग होकर अपनी सेनाके साथ बहुत दूर निकल गरे और युवराजकी सेनाने जब अपनी राजधानीकी ओर कूच कर दिया, तब सहसा मगोंने पीछेसे हमला बोल दिया। राजधर अपनी सेनाके साथ कहाँ गायव हो गये कुछ पता ही न चला।

युवराजके हताविशष्ट तीन हजार सैनिक लगभग चौगुनी शत्रु-सेना द्वारा घेर लिये गये। ईसा खौने युवराजसे कहा—"आज अब वचनेका कोई रास्ता ही नहीं। युद्धका भार मेरे ऊपर छोडकर तुम भाग जाओ।"

युवराजने दृदस्वरसे कहा—"भागनेपर भी, आखिर तो एक दिन मरना ही पड़ेगा।" और फिर चारों ओर देखकर बोले—"भागना भी चाहूं तो रास्ता कहाँ यहाँ मरनेकी जितनी सुविधा है भागनेकी उतनी नही। हे भगवान, सब-कुछ तुम्हारी ही इच्छापर निर्भर है।"

ईसा खॉने कहा—"तो आओ, आज हम समारोहके साथ मर मिटें।" इतना कहकर उन्होंने चारो ओर चहारदीवारी-सी खडी-हुई शत्रु-सेनाके एक कमजोर हिस्सेकी तरफ अपनी सारी सेना तेजीसे दौड़ा दी। भागनेका रास्ता बन्द देखकर फीज उन्मत्त होकर लड़ने लगी। ईसा खॉने दोनों हाथोंमें दो तलवारें ले लीं, और उन्हें इतनी तेजीसे चलाने लगे कि उनके चारो तरफ एक भी आदमी न टिक सका। युद्धक्षेत्रमें एक जगह एक छोटा-सा भरना वह रहा था, उसका पानी लाल हो गया।

ईसा खाँ शत्रुका व्यूह तोडकर लडते-लड़ते पहाड़की चोटीके पास तक पहुँचे ही थे कि इतनेमें एक तीर आकर उनकी छातीमें समा गया। उन्होंने अछाहका नाम लिया; और घोडेपरसे गिर पड़े।

युवराजकी जॉघमें एक तीर लगा, दूसरा तीर पीठमे लगा; और तीसरा तीर उनके हाथीकी छातीमे घुस गया। माहुत घायल होकर नीचे गिर गया। हाथी युद्धक्षेत्र छोडकर उन्मत्तकी तरह भाग खड़ा हुआ। युवराजने उसे रोकने और छौटानेकी बहुत कोशिश की, पर व्यर्थ। अन्तमे युद्धक्षेत्रसे बहुत दूर निकल जानेके वाद, यन्त्रणा और रक्तपातसे कमजोर हो जानेसे उन्हें बेहोशी आ गई, और कर्णफूळी-नदीके किनारे वे होदेसे गिर पडे।

#### 99

रात हो गई, चींद निकल आया। और-और दिन चौंदनी जहाँ रंग-विरंगे छोटे-छोटे वन-फूलोंपर पडकर पहाडी दृश्यको उपभोग्य वना देती थी, वहाँ आज वह वीभत्सताका नग्न रूप दिखा रही है। चारों तरफ हजारो कटे-हुए सिर और धड-ही-धड दिखाई दे रहे हैं। स्फटिकके समान निर्मल जिस भरनेके जलमे चन्द्रका प्रतिविम्ब रात-भर नाचा करता था, उस भरनेकी गति ही आज घोडोंकी लाशोंसे रक गई, और उसका पानी खूनके रंगमे रंग गया। किन्तु दिनमें कडी धूपमें जहाँ मृत्युका भीषणा उत्सव हो रहा था, रातकी चौंदनीमें वहाँ कैसी अगाध शान्ति, कैसा गभीर विषाद है! मृत्युका नृत्य मानो खतम हो गया, विशाल ना्ट्यशालाके चारों तरफ भग्नावशेष-मात्र पडा है। न कोई शब्द है, न प्राण है, न चेतना। हृदयकी तरंग तक स्तब्ध है। एक तरफ पहाइकी लम्बी छाया है, दूसरी तरफ चांदकी चांदनी।

इस युद्धका समाचार पाते ही इन्द्रकुमार लीट पहें। युवराजको हूंढ़ते हूंढते वे नदीके किनारे पहुँचे। देखा कि वे बिलकुल पानीके पास पडे हैं। बीच-बीचमे अज्ञलिसे पानी पी रहे हैं और फिर शिथिल होकर पढ रहते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। दूर-समुद्रसे हवा आती है और पेडकी पत्तियोंको हिला जाती है। कही कोई जन-प्राणी नही। आकाशमें अकेला एक चन्द्रमा है, उसकी चाँदनीसे अनन्त नीलाकाश पाण्डवर्ण हो गया है।

इतनेमें इन्द्रकुमारने जब "भइया" कहकर पुकारा, तो आकाश-पाताल मानो चौं पढ़ा। चन्द्रनारायण चौककर जाग उठे, बोले—"आओ भाई।" और आलिइनके लिए दोनों हाथ वहा दिये। इन्द्रकुमार भाईके आलिइनमें विधकर नन्हे बच्चेकी तरह रोने लगे।

चन्द्रनारायण धीरे-धीरे कहने लगे—"भाई, अब मेरे जीमें जी आ गया। 'तुम आओगे' जानकर ही शायद अब तक मेरे प्राण निकल नहीं रहे थे। भाई, तुम मुमसे रूठकर चले गये थे, तुम्हें बिना मनाये भला में कैसे जा सकता था! आज फिर भेंट हो गई, तुम्हारा प्रेम फिर वापस मिल गया, — अब मरनेमें मुझे कोई भी कष्ट नहीं।" कहते-हुए उन्होंने दोनो हाथोंसे जॉघ और पीठमें बिंधे-हुए दोनों तीर निकालकर फेंक दिये। ख्नका फन्वारा छूट निकला: और देखते-देखते शरीर ठण्डा पड़ गया। मृदुस्वरमें बोले—"मरनेका मुझे दु ख नहीं, किन्तु हमारी पराजय हुई—"

इन्द्रकुमारने रोते-हुए कहा—"पराजय तुम्हारी नही हुई, भइया, पराजय मेरी हुई है ।"

चन्द्रनारायणने ईश्वरका स्मरण किया , और हाथ जोड़कर कहा— "दयामय, इस भवका खेल तो खतम कर चुका, अब तुम मुमे अपनी गोदमें स्थान दो।" और ऑख मीच लीं।

पौ फटते ही नदीके पश्चिम-तटपर चन्द्रमा जब पीला पड़ने लगा तब चन्द्रनारायणका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। चन्द्रमाके साथ ही उनके जीवनका भी अस्त हो गया।

## परिशिष्ट

विजयी मग-सेनाने सारा चट्टग्राम त्रिपुरासे छीन लिया। त्रिपुराकी राजधानी तक लूट ली। अमरमाणिक्य देवघाट भाग गये; और अपमानकी मलानिसे उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन्द्रकुमार मगोंसे लडकर मर गये, जीवन और कलंक लेकर घर लौटनेकी उनकी इच्छा ही नहीं हुई।

राजधर राजा हुए; किन्तु तीन ही साल राज्य कर सके, उसके वाद वे गोमतीमें हुव मरे।

इन्द्रकुमार जब युद्ध करने गये थे, उनकी स्त्री तब गर्भवती थीं। उनके पुत्र कल्याणमाणिक्य, राजधरकी मृत्युके बाद, राजा हुए। वे अपने पिताके समान वीर थे। सम्राट शाहजहाँकी सेनाने जब त्रिपुरापर चढ़ाई की थी तब कल्याणमाणिक्यने उसे परास्त कर दिया था।

वैशाख, १६४२]

# चोरीका धन

9

महाकाव्यके युगमें स्त्री प्राप्त करनी पड़ती थी पौरुषके जोरसे, और, जो अधिकारी होते थे वे ही प्राप्त करते थे रमणी-रत्न । किन्तु मुम्ने स्त्री मिली थी कापुरुषताके बलपर, और इस बातको सममनेमें मेरी स्त्रीको काफी देर लगी थी। मेरी साधना शुरू हुई है व्याहके बादसे, जिसे मेंने धोखेसे चुराकर पाया है उसकी कीमत मुम्ने चुकानी पड़ रही है च्या-च्यामे।

अधिकाश पुरुष इस बातको भूले रहते हैं कि दाम्पल्यका अधिकार प्रमाणित करना पडता है प्रतिदिन नये-नये तरीकोंसे। अलबता, उनलोगोंने ग्रुरूमें ही समाजका अनुमतिपत्र दिखाकर कस्ट्रम-हाउससे माल छुडा लिया है, किन्तु उसके बाद फिर वे लापरवाह ही रहते हैं। मानो उन्हें अफसरोंके दिये-हुए तगमेके जोरसे पहरेदारका सरकारी प्रताप मिल गया हो। उनकी अगर वर्दी खोल ली जाय तो वे बिलकुल अपात्र ही साबित होंगे।

व्याह असलमें है जिन्दगी-भरका कीर्तनगान; उसकी 'टेक' एक ही होती है, किन्तु सगीतका विस्तार होता है प्रतिदिन नये-नये पर्यायोंमें। यह वात मैने अच्छी तरह समझी है सुनेत्रासे ही। उसमें प्रेमका ऐसा ऐश्वर्य है कि उसका समारोह निवटता ही नहीं, उसकी ड्योड़ीमें चारों पहर शहाना रागिनी वजती ही रहती है। आफिससे लीटकर एक दिन देखा कि मेरे लिए तैयार रखा है वरफ शुदा फालसोका शखत। रंग देखते ही मन मेरा चौक उठा। उसके पास ही चाँदीकी छोटी थालीमें रखा हुआ है फूलोंका गजरा। कमरेमें घुसनेसे पहले ही उसकी सुगन्य अगवानी करने निकल आती है। किसी दिन देखता हूं कि आइस्कीमकी मशीनमें लीचू और दूधके साथ जमाया-हुआ अमरसका प्याला मेरे लिए इन्तजार कर रहा है, और उसके बगलमें पिरिचमें रखा हुआ है सिर्फ एक सूरजमुखी-फूल। बात सुननेमें ऐसी-कुछ भारी नहीं गालम होती, पर इतना जरूर समममें आ जाता है कि सुमित्रा दिनपर दिन

नये-नये रूपमें मेरे अस्तित्वका अनुभव कर रही है। इस तरह पुरानेको नये रूपमें अनुभव करनेकी शक्ति होती है कलाकारमे। और 'इतरे जना 'प्रतिदिन चला करते है दस्तूरकी लकीरपर। सुनेलाके प्रेमकी प्रतिभाका परिचय मिलता है उसकी नवनवोन्मेषशालिनी सेवामें। आज मेरी लड़की अरुणाकी उमर है सबह सालकी, अर्थात् ठीक जिस उमरमें सुनेलाका ज्याह हुआ था। उसकी खुदकी उमर है अड़तीस, किन्तु जतनके साथ साज-सिगार करनेको वह समझती है प्रतिदिनकी पूजाके लिए नैवेद्यका थाल सजाना, यानी, अपनेको उत्सर्ग करनेका आस्तिक अनुष्ठान।

सुनेत्राको शान्तिपुरकी काली किनारीकी सफेर साडी वहुत पसन्त है। खादी-प्रचारकोके धिकारोंको उसने विना प्रतिवादके स्वीकार कर लिया है, किन्तु खादी किसी भी तरह स्वीकार नहीं की। उसका कहना है कि 'देशी जुलाहोंके हाथकी, देशी करघेकी बनी, ताँतकी साड़ी सुमें प्यारी लगती है। वे शिल्पकार हैं, उन्हींके पसन्दका सूत है, मेरे पसन्दका है कपड़ा।' असल बात यह है कि सुनेत्रा सममती है हलकी सफेर साड़ीपर सभी रंगोंका इशारा आसानीसे अपनी खूबी जाहिर कर सकता है। ऐसी साड़ियोंमें वह नाना आभासोसे नवीनता लाती रहती है। देखनेसे ऐसा नहीं लगता कि वह सजी है। और वह सममती है कि मेरे अवचेतन मनका दिगन्त उद्गासित होता है उसके साज-सिगारसे; मै खुश होता हूं, मालूस नहीं क्यों खुश होता हूं!

प्रत्येक मनुष्यमें एक 'मै' मौजूद है, प्रेमको वह अपरिमेय रहस्यका असीम मूल्य देता रहता है। अहंकारका जाली सिक्का उसके आगे तुच्छ हो जाता है। सुनेता अपने सम्पूर्ण हृदय-मनसे मुफे वह मूल्य देती आई है पिछले इक्कीस वर्षसे। उसके शुभ्र लालाटपर कुंकुमविन्दुओंसे प्रतिदिन लिखी जाती है अथक विस्मयकी वाणी। उसके निखल जगतके ममस्थलपर मेरा ही अधिकार है, इसके लिए मुफे साधारण जगतके और-किसीसे ज्यादा कुछ-भी नही होना पडा। प्यार साधारणको ही असाधारण बनाकर अपना लेता है। शास्त्र कहते हैं, 'अपनेको पहचानो।' आनन्दमें अपनेको ही जानता हूं जब और-एक-कोई प्यारसे मेरे आपेको जानता है।

२

मेरे पिता थे किसी एक नामी वैद्वके अन्यतम अधिनायक, उसीका मै एक हिस्सेदार वन गया। जिसे सोता-हुआ हिस्सेदार कहते हैं, बिलकुल वैसा नहीं। खूब अच्छी तरह लगाम लगाकर मुमे जोत दिया गया आफिसके काममें। इस कामसे मेरे शरीर और मनका मेल नहीं वैठा। मेरी इच्छा थी कि जंगल-विभागमे कहीं परिटर्शकका पर दखल करुं, खुली हवामें दौड-धूप करता रहूं और शिकारका भी शौक मिटाऊं। पिताजीकी दृष्टि थी प्रतिष्ठाकी तरफ। उन्होंने कहा, 'जो काम मिल रहा है वह आसानीसे नहीं जुटता हिन्दुस्थानियोंके भाग्यमें।' हार माननी पड़ी। इसके सिवा, माल्स्म होता है कि पुरुषोंकी प्रतिष्ठा जैसी चीज ही औरतोंके लिए कीमती है। सुनेत्राके बहनोई थे अध्यापक। इस्पीरियल-सर्विस थी उनकी, जिसने जनानखानेम उनका सिर ऊँचा कर रखा था। अगर मे जंगली इन्सपेक्टर होकर हैट पहनके वाध-भाल्के चमड़ेसे जमीन भी ढक देता, तो भी वह मेरे शरीरका गुरुत्व धटाये ही रखता, और साथ ही, अन्य परस्थ पड़ोसियोंकी तुलनामें पदका गौरव भी घटा देता। क्या माल्स ऐसी लाधवता शायद औरतोंके आत्माभिमानको चोट पहुंचाती होगी!

इधर कुरसी-टेबिलसे वॅधे स्थावरत्वके दवावसे देखते-देखते मेरे यौवनकी धार मोंथरी हुई जा रही थी। और-कोई पुरुष होता तो वह इस वातको निश्चिन्त मनसे भूलकर पेटकी परिधि वढनेको बुरी वात न समभता। मुमसे ऐसा नहीं हो सकता। मै जानता हूं कि सुमित्रा सिर्फ मेरे गुणोंपर मुग्ध हुई हो सो वात नहीं, वह मुग्ध हुई थी मेरे शरीर-सौष्ठवपर। विधाताके अपने हाथकी बनी जिस बरमालाको पहनकर मेने ,एक दिन उसे बरण किया था, उमकी निश्चितरूपसे जरूरत है प्रतिदिनकी अभ्यर्थनामें। आश्चर्यकी बात तो यह है कि सुनेत्राका यौवन आज भी ज्योंका त्यों बना हुआ है, टेखते देखते मै ही बढता चला जा रहा हूं ढलतीकी तरफ, – मेरे तो सिर्फ बैद्धमें रुपये जमा हो रहे हैं।

हम-दोनोंके मिलनके प्रथम अभ्युदयको फिर एक वार प्रखन्न असोंके सामने लाकर रख दिया मेरी लडकी अरुणाने। हमारे जीवनका वह ऊषारुण-राग दिखाई दिया है आज उसके तारुण्यके नव-प्रभातमें। देखकर पुलकित हो उठता है मेरा सम्पूर्ण मन। और शैलेन्द्रकी तरफ देखता हूं तो उसकी देहमें भी अपनी ही उस दिनकी उमर आविर्भूत पाता हूं। योवनकी वहीं क्षिप्र-शक्ति है, वहीं परिपूर्ण प्रफुछता है; और हे चण-चणमें प्रतिहत दुराशासे म्लायमान उत्साहकी उत्कण्ठा। उस दिन में जिस पथपर चलता था, उसके सामने भी वहीं पथ है, ठीक वैसे ही वह अरुणाको माका मन वश करनेके नाना कारणोंकी सृष्टि कर रहा है। सिर्फ में ही यथेष्ट लक्ष्यगोचर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ, अरुणा मन-ही-मन जानती है कि उसका पिता समभता है लड़कीकी व्यथा। किसी-किसी दिन न-जाने क्यों अपनी आंखोंमें अहस्य करुणा लिये वह चुपचाप आ बैठती है मेरे पैरोंके पास मोंदेपर। उसकी मा निष्ठुर हो सकती है, में नहीं हो सकता।

अरुणाके मनकी बात उसकी मा सममती न हो, सो बात नहीं, किन्तु उसकी धारणा है कि यह सब-कुछ 'प्रभाते मेघाडम्बरम्' है, दिन चढ़ते ही सब बिला जायगा। यहीं छुनेत्राके साथ मेरा मतमेद हैं। भूख मिटाये बगैर भूखको मारा नहीं जा सकता सो बात नहीं, किन्तु दूसरी बार जब थाली परोसी जायगी तब हृदयकी रसनामें नवीन प्रेमका स्वाद जो जाता रहेगा! दोपहरको भोरकी तान छेडना चाहों तो वह ठीक बैठती नहीं। अभिभावक कहेंगे, 'पहले विचार करनेकी उमर होने दो, उसके बाद' इत्यादि। किन्तु हाय, सुदिकल तो यह है कि विचार करनेकी उमर हमेशा प्रेमकी उमरके उलटी तरफ ही रहती है!

कुछ दिन पहले आया था 'भरे वादर माह भादर'। घन-वर्षाकी ओटमें कलकत्ताके ईंट-पत्थरके मकान मुलायम मालूम होने लगे, शहरकी प्रखर मुखरता अश्रु-गद्गद कण्ठस्वरकी तरह हो गई वाष्पाकुल। अरुणाकी मा जानती थी कि अरुणा मेरी लाइबेरीमें बैठी परीचाकी पढ़ाई कर रही है। मै एक किताब लाने गया तो देखा कि मेघाच्छन दिनान्तकी सजल छायामें खिडकीके सामने वह चुपचाप बैठी है, बाल बिखर रहे हैं, पुरबैया बयारसे बौछारकी बूँदें था-आकर पड रही हैं उसके बालोपर।

सुनेत्रासे मैने कुछ नहीं कहा। उसी चाण शैलेन्द्रको मैने चायका निमन्त्रण मेज दिया। मोटर मेज दी उसके घर। शैलेन आया। उसका अकस्मात् आविर्माव सुनेत्राको पसन्द नहीं, इतना समझना कठिन न था मेरे लिए। फिर भी मुमसे रहा न गया। शैलेनसे मैने कहा—"गणितमे मेरा जितना दखल है उससे आजकी फिजिक्सकी थाह पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसीसे तुम्हे बुला मेजा। कोअण्टम् थ्योरीको यथासाध्य समम छेना चाहता हूं, मेरी पुराने जमानेकी विद्याकी धार जहरतसे ज्यादा मोंथरी हो गई है।"

कहना व्यर्थ है कि विद्याकी चर्चा ज्यादा आगे नहीं वढी। मेरा निश्चित विश्वास है कि अरुणा अपने पिताकी चातुरी समम्म गई होगी और मन-ही-मन बोली भी होगी कि 'ऐसे आदर्श पिता और किसी परिवारमें आज तक नहीं हुए।'

कोअण्टम् थ्योरीकी चर्चा शुरू होते ही वज उठी टेलिफोनकी घण्टी। भडभडाकर उठ खड़ा हुआ मै, बोला—"जरूरी कामकी पुकार है। तब तक तुमलोग एक काम करो, टेनिस खेलों; छुट्टी पाते ही मै आ जाऊंगा।"

देलीफोनमें आवाज आई—-''हैल्लो, आपका नस्बर क्या है, बारह सौ सत्रह <sup>277</sup>

मैंने कहा-"नहीं, सन्नह सौ वारह।"

दूसरे ही चण नीचेकी वैठकमें जाकर एक वासी अखबार उठाकर पढने लगा। अधिरा हो आया, वत्ती जला दी।

इतनेमें सुनेत्रा आ गई। चेहरा काफी गंभीर था; मैने हँसते हुए कहा— "मिटिऑरॉलॉजिस्ट तुम्हारा चेहरा देखते ही ऑधीका सिगनल दे देता।"

मेरे मजाकमे शरीक न होकर सुनेताने कहा—"क्यों तुम शैलेनको इस तरह प्रश्रय दिया करते हो वार-वार ?"

मेंने कहा—"प्रश्रय देनेवाला व्यक्ति अह्वयमें मौजूर है जो उसकी अन्तरात्मामें!"

"उनका मिलना-जुलना कुक्र दिन वन्द रखा जाय तो यह लडकपन अपने-आप ही मिट जायगा।"

"उनके लड़कपनको मारनेके लिए में क्यों कसाई वर्नू? दिन बीत जायेंगे, उमर बढेगी, ऐसा लडकपन फिर तो उन्हें कभी मिलनेका नहीं!"

"तुम शह-नत्त्र नहीं मानते, में मानती हूं। उनका मिलन नहीं हो सकता।"

"ग्रह-नत्त्रत्र कहाँ किस तरह मिले हैं, ऑखोंसे दिखाई नही देते , किन्तु ये दोनों हृदयसे मिल चुके हैं – यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है ।"

"तुम नही समझोगे मेरी बात। लडकी हो या लडका, पैटा होते ही उनका साथी तय-हुआ रहता है। मोहके वश अगर और-किसीको चुन लिया जाय, तो उसमें अज्ञात असतीत्वका पाप लगता है। 'और उसकी सजा भी मिलती है नाना दु ख-कष्टोंमें।"

"यथार्थ साथीको पहचाननेका उपाय क्या है ?"

"होता वहीं हैं जो होनहार है, उसपर ग्रह-नत्त्रत्रोंके दस्तखत रहते हैं।"

3

अव छिपाया नहीं जा सकता।

मेरे समुर थे अजितकुमार भट्टाचार्य। खानदानी पण्डित-वंशमें उनका जन्म हुआ था। वचपन बीता था चतुष्पाठीकी आव-हवामे। वादमे कलकता भाकर कालेजसे डिग्री ली, गणितमें एम० ए० थे वे। फलित ज्योतिषमे उनका जैसा विश्वास था वैसी ही व्युत्पत्ति। उनके पिता थे पक्के नैयायिक, ईश्वर थे उनके मतसे असिद्ध। मेरी तरह वे भी देव-देवी नही मानते थे, इस बातका प्रमाण मिल चुका है। उनका साराका सारा बेकार विश्वास आ पड़ा था प्रह-नज्त्रोंपर। उसे दिकयानूसी भी कहा जा सकता है। उसी घरमें पैदा हुई है सुनेत्रा, वचपनसे ही उसके चारों तरफ ग्रह-नज्त्रोंका कड़ा पहरा रहा है।

और, में था अपने अध्यापकका प्रिय छात्र, सुनेत्राको भी शिक्ता देते थे उसके पिता। परस्पर मिलनेका मौका मिला था वार-वार। हाथ-आया मौका व्यर्थ नहीं गया, इनकी खबर बेतार-विद्युत्वार्तासे मुक्ते भी मिल गई थी। मेरी सासका नाम था विभावती। पुराने जमानेकी चहारदीवारीके भीतर ही उनका जन्म हुआ था, किन्तु पतिके संसर्गसे उनका मन हो गया था संस्कारोंसे मुक्त, स्वच्छ। पितमे और उनमें भेद इतना ही था कि वे शह-नक्षत्रोंको बिलकुल नहीं मानती थी, मानती थी सिर्फ अपने दृष्ट देवताको। इसपर पितसे एक दिन हॅसी-हॅसीमें उन्होंने कह दिया था—"उरके मारे तुम तो पियादोंको सलाम ठोकते फिरते हो, में मानती हू सिर्फ एक राजाको।"

पतिने कहा—"वोखा उठाओगी। राजा रहे तो तैसे ही, न रहे तो तैसे ही; दरबारकी ड्योडीपर कंघेपर लाठी लिये पियादे जरूर रहेंगे।"

सासने कहा—''वोखा उठाना अच्छा । इ्योढीमें पियादोंकी पनिहयोके नीचे सिर झुकाना सुभे मंजूर नही ।''

मेरी सासका सुम्भपर बहुत ज्यादा स्नेह था। उनसे मेरे मनकी वार्त छिपी नहीं थीं।

मौका पाकर मेने एक दिन उनसे कहा—"मा, तुम्हारे कोई लड़का नही, अपनी लड़की देकर सुभे अपने लड़केनी जगह दे दो न! तुम्हारी सम्मिति सिल जाय तब फिर पण्डितजीके चरणोकी शरण लूगा।"

उन्होंने कहा—''पण्डितजीके पास पीछे जाना, बेटा, पहले अपनी जन्मपत्री ला दो सुभे।"

जन्मपत्री ला दी मैने। उन्होंने कहा—"मुरिकल है। पण्डितजीकी सम्मित हरगिज नहीं मिलने ही। और पण्डितजीकी लडकी भी गपकी ही शिष्या है।"

मंने पूछा-- "और लड़कीकी मा ?"

उन्होंने कहा—"मेरी वात न पूछो। मै तुम्हें जानती हू, अपनी लड़कीका मन भी जानती हू, इससे ज्यादा जाननेके लिए नच्चत्रलोक तक दौड़नेका शौक नहीं सुमे।" मेरा मन हो उठा निद्रोही। मेंने कहा—"इस तरहकी अनास्तव नाधाओंको मानना ही अन्याय है। किन्तु, जो अनास्तव है उसकी देहपर चोट नहीं पहुँचाई जा सकती। उसके साथ छहुं तो कैसे छहुं ?"

उधर लडकीके सम्बन्धकी बात चलने लगी कई जगहोंसे। उनमें ऐसे भी कई प्रस्ताव थे जिनमें प्रह्-नच्चत्रोंकी असम्मति नहीं। लडकी जिद पकड़ वैठी कि वह आजीवन कुमारी ही रहेगी, विद्याकी साधनामें ही वह अपना जीवन विता देगी।

वाप इसके मानी न समम सके, उनको याद आ गई लीलावतीकी वात। मा समम गई; और एकान्तमें औसू भर-भर आने लगे उनकी औंखोंमें। आखिर एक दिन उन्होंने मेरे हाथमें सुनेत्राकी जन्मपत्री देते हुए कहा—"यह लो सुनेत्राकी जन्मपत्री। इसे दिखाकर अपनी जन्मपत्री ठीक करा लो। अपनी लडकीका अकारण दु ख मै नहीं सह सकती।"

बादमें क्या हुआ, कहनेकी जरूरत नहीं। जन्मपत्रीके अङ्कजात्तसे सुनेत्राको मै उद्धार कर लाया। आँसू पोंछते हुए माने कहा—''तुमने बड़ा पुण्यका काम किया, वेटा!"

उसके वाद इक्कीस वर्ष बीत चुके हैं।

ઇ

हवाका जोर वढ़ता ही गया ; वर्षा भी वन्द नहीं हुई। मॅने सुनेत्रासे कहा—"वत्ती नहीं सुहाती, बुमाये देता हूं।" और वत्ती बुमा दी।

वर्षाकी धारामेंसे छन-छनकर सब्ककी वत्तीका धुंधला प्रकाश आने लगा ॲधेरे कमरेमें। सोफेपर मैने अपने पास विठा लिया सुनेत्राको। कहा— "सुनी, अपना यथार्थ साथी मानती हो तुम मुमे ?"

"यह कैसा सवाल तुम्हारा <sup>2</sup> इसका भी जवाब देना पहेगा क्या <sup>2</sup>" "तुम्हारे ग्रह-नक्तत्र अगर न मानें <sup>2</sup>" "जरूर मानेंगे. – मे क्या नहीं जानती <sup>2</sup>" "इतने दिन तो विता चुके हम एकसाय, किसी दिन कोई संशय उठा है क्या तुम्हारे मनमें ?"

"ऐसी फालतू बात करोगे तो मै गुस्सा हो जाऊँगी।"

"सुनी, हम दोनोंने एकसाथ बहुत दु ख उठाये हैं बहुत बार । पहला बचा मरा है आठ महीनेका होकर । टाइफॉयेडमें जब मै मरणासन था तब पिताजीकी मृत्यु हो गई । बादमे देखा कि जाली वसीयतनामा बनाकर भाई साहबने सारी सम्पत्ति हड़प ली । आज नौकरी ही एकमात्र जरिया है मेरी आमदनीका । तुम्हारी माका स्नेह था मेरे जीवनका एकमात्र ध्रुवतारा । पूजाकी छुट्टियोंमें देश जाते समय पतिके साथ ही उनकी भी मृत्यु हो गई मेघना नदीमें नाव डूव जानेसे । मैने देखा कि सासारिक विषय-बुद्धिहीन अध्यापक काफी कर्ज छोड़ गये हैं , उस कर्जको भी स्वीकार कर लिया मेने । कैसे समझं कि ये सारी दुर्घटनाएँ मेरे ही दुष्ट्यहोने नहीं घटाई १ पहलेसे अगर जान जातीं तो तुम सुमसे तो व्याह नहीं करतीं १"

सुनेत्राने कोई जवाव नहीं दिया, मेरे गलेमें वाँह डालकर रह गई। मैने कहा—"सब दु ख और दुर्लक्षणोंसे प्रेम ही बड़ा है, हमारे जीवनसे क्या इस वातका प्रमाण नहीं मिला ?"

"मिला है, जहर मिला है।"

"मान लो, अगर प्रहके अनुप्रहसे तुम्हारे पहले ही मेरी मृत्यु हो जाय, तो क्या उस चतिकी मेने अपनी जिन्दगीमें ही पूर्ति नहीं कर दी ?"

"बस वस, रहने दो, अव कुछ न कहो।"

"सावित्रीके लिए सत्यवानका एक दिनका मिलन भी चिर-विच्छेरसे बड़ा था; वे तो नहीं डरीं मृत्युत्रहसे ?"

सुनेत्रा चुप बनी रही। मैंने कहा—"तुम्हारी अरुणा प्यार करती है शैलेनको, इतना ही जान लेना काफी है हमारे लिए; बाकीका सब रहने दो सज्ञात। क्यों, ठीक है न!"

सुनेत्राने कुछ जवाव नहीं दिया।

'तुमसे जव पहले-पहल प्यार किया था, विष्नोकी कमी नहीं थी तब ।

में दूसरी वार अपने परिवारमें उस निष्ठुर दु.खको नहीं आने दूंगा किसी भी प्रहके कहनेसे। दोनोंकी जनमपत्रीके अद्ध मिलाकर संशयको न्योता मै हरगिज नहीं दे सकता।"

ठीक इसी समय सीढियोंमें पैरोंकी आहट सुनाई दी। शैलेन उतरके चला जारहा है। सुनेत्रा जल्दीसे वाहर जाकर बोली—"क्यों, बेटा शैलेन, चल दिये क्या ?"

शैलेन डरता हुआ बोला—''हाँ, काफी देर हो गई, घड़ी नहीं थी, माल्स ही न पड़ा कितनी देर हो गई।''

सुनेत्राने कहा—"नहीं, देर कुछ भी नहीं हुई। आज रातको तुम्हें यहीं खाना पड़ेगा। खाके जाना, – चलो, ऊपर चलो।"

इसको कहते हैं प्रश्रय!

उसी रातको मैने अपनी जन्मपत्रीका सारा वृत्तान्त सुनेत्राको कह सुनाया। उसने कहा—"न कहते तो अच्छा था।"

''क्यों ?''

"अवसे वरावर डर वना रहेगा।"

"डर किस वातका ? वैधव्ययोगका ?"

वहुत देर तक चुप वनी रही सुनेत्रा। उसके वाद बोली—"नहीं, नहीं डरूंगी में। मै अगर तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊं तो मेरी मौत होगी दूनी मौत!"

कार्तिक, १६६०]

## स्रीकी चिही

### श्रीचर्याकमलोंमें---

च्याह हुए आज पन्द्रह साल हो गये। आज तक कभी मेने तुम्हे चिट्ठी नहीं लिखी। हमेशा तुम्हारे पास ही पडी रही। मेरे मुंहकी बात तुम बहुत सुन चुके हो, मैने भी सुनी हैं, पर चिट्ठी लिखनेका मौका कभी नहीं आया।

आज मे चली आई हूं तुमसे दूर, तीर्थ करने श्रीक्षेत्र पुरीमें। और, तुम लगे हुए हो अपने आफिसके काममें। कलकत्ताके साथ तुम्हारा वैसा ही सम्बन्ध है जैसा घोंघाके साथ उसकी खोलका। कलकत्ता तुम्हारे तन-मनसे मिलकर एक हो गया है; इसीसे तुमने आफिससे छुट्टी नहीं ली। विधाताका ऐसा ही अभिप्राय था; उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर ली।

मै तुम्हारे घरकी 'मझली वहू' हूं। आज पन्तह साल वाद, पुरीमे, इस समुद्रके किनारे खडी मै समम्म रही हूं कि जगत् और जगदीश्वरके साथ मेरा अन्य सम्बन्ध भी है। इसीसे आज हिम्मत करके यह चिट्ठी लिख रही हूं। इसे तुम अपने घरकी 'मझली वहू' की चिट्ठी न समझना।

तुम्हारे साथ मेरे सम्बन्धका पक्षा लेख लिखनेवाले विधाताके सिवा जब कि इसकी सम्भावनाकी वात भी कोई नहीं जानता था तब, उस बचपनमें, मैं और मेरा भाई दोनों एकसाथ सख्त बीमार पड़ गये थे, दोनोंको सिवागत हो गया था। भाई मर गया, मैं बच गई। मुहल्लेकी सभी स्त्रियाँ कहने लगी, 'मृणाल लडकी है न, इसीसे बच गई, लडका होती तो क्या दच सकती थी।' चोरीकी कलामें यमराज सिद्धहस्त हैं, और कीमती चीजपर ही उनका ज्यादा लोभ है।

मेरा मरण नहीं है। इसी बातको अच्छी तरह सममानेके लिए यह चिट्ठी लिख रही हू। जिस दिन तुम्हारे दूरके रिश्तेके मामा तुम्हारे मित्र नीरदको साथ लेकर लड़की देखने गये थे, तब मेरी उमर थी वारह सालकी। दुर्गम देहातमें मेरा मायका है, जहाँ दिनमें सियार वोलते हैं। स्टेशनसे सात कोस मझोलीमें और वाकी डेड़ कोस पालकीमें चलनेके वाद तब कही उस गाँवमें पहुंचा जा सकता है। उस दिन उनलोगोंको कैसी परेशानी उठानी पड़ी होगी, सो वे ही जानते होगे। उसपर हमारे यहाँका देहाती खाना-पीना! रसोईके उस प्रहसनको मामाजी आज तक नहीं भूले।

तुम्हारी माकी कठोर जिद थी कि वे अपनी 'वड़ी वहू' के रूपकी कमीको 'ममली वहू' से पूरा करके ही छोडेंगी। नहीं तो इतना कष्ट उठाकर देहातमें कोई क्यों आने लगा। वंगालमें पिलही यकृत अम्लग्नूल और लड़की इन वीमारियोंके लिए किसीको कोई खोज नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही आकर चुपट जाती हैं और छोड़नेका नाम भी नहीं लेतीं।

मेरे वापूजीकी छाती धड़कने लगी, मा दुर्गा-नाम जपने लगीं। शहरके देवताको देहातके पुजारी कैसे सन्तुष्ट करें, कुछ तय न कर सके। एकमात्र भरोसा था लड़कीके रूपका; पर उस रूपका गौरव तो खुद लड़कीमें नहीं है, जो उसे देखने आये हैं उनकी निगाहोंमे है। असलमें वे जो कीमत औं केंग वही उसकी कीमत है। इसीसे, रूप-गुण हजार हों तो भी ख्रियोंका उससे संकोच दूर नहीं होता।

सारे घरका, यहाँ तक कि मुहल्ले-भरका सारा आतद्ध मेरी छातीमें पत्थर-सा जमकर बैठ गया। उस दिन आकाशका सारा प्रकाश और संसारकी सम्पूर्ण शक्ति एक बारह सालकी देहाती लडकीको दो परी ज्ञकोंकी चार ऑखोके सामने मजबूतीसे उठाये रखनेमें मानो पियादेका काम कर रही थी; मेरे लिए छिपनेकी कहीं कोई जगह ही नहीं रही।

सम्पूर्ण आकाशको कॅपाती हुई शहनाई बजने लगी। में तुम्हारे घर पहुँची। मेरे तमाम नुक्सोंको विस्तारके साथ खताकर गृहिणियोंके दलने अन्तमें स्वीकार कर लिया कि 'बहू है तो सुन्दरी।' इस बातको सुनकर मेरी जिठानीका मुंह फूल गया। पर, मै सोचती हूं, मेरे रूपकी जरूरत क्या थी ! रूप-चीजको श्रगर कोई प्राचीनकालके पण्डित गगाकी मिट्टीसे गढते तो, मे सच कहती हूं, तुम्हारे धार्मिक परिवारमें उसकी कोई कीमत नहीं होती।

किन्तु, तुम्हें इस वातको भूलनेमें ज्यादा दिन नहीं लगे कि मै रूपवती हूं। मगर मेरे वृद्धि है — यह वात तुमलोगोंको कदम-कदमपर याद करनो पढ़ी है। वह बुद्धि मेरी इतनी ज्यादा स्वाभाविक है कि तुम्हारी घर-गृहस्थीमें इतने दिन विता देनेके वाद भी अब तक वह टिकी ही हुई है। मा मेरी तीक्ष्णबुद्धिके लिए अत्यन्त उद्धिग्न रहा करती थी कि ख्रियोंके लिए यह एक वला ही है। जिसे वाधाएँ मानकर चलना है, वह अगर बुद्धिको मानकर चलना चाहे तो ठोकर खाते-खाते उसका कपार फुटेगा ही। लेकिन उपाय क्या है, वताओ वित्र तुम्हारे घरकी वहूके लिए जितनी बुद्धिकी जहरत है, विधाता असावधानीसे मुक्ते उससे बहुत ज्यादा दे वेठें, तो मै अब उसे किमे लौटा दूं वताओ वित्र तुमलोगोंने इस बुद्धिके लिए मुझे रात-दिन कोसा है, और बुरा-मला भी कहा है। कड़ई वात असमर्थके लिए सान्त्वना है, लिहाजा मै जमा करती रही।

मेरी एक चीज तुम्हारी घर-गृहस्थीके वाहर थी, उसका किसीको कुछ पता न था। मे छिपे-छिपे कविताएँ लिखा करती थी। कविताओमे खाक-वूल कुछ भी हो, किन्तु वहाँ तुम्हारे अन्त पुरकी चहारदीवारी नहीं थी। वहीं मेरी मुक्ति थी, और वहाँ में 'में' थी। मेरे अन्दर तुम्हारी 'मफली वहूं' के सिवा और जो-भी-कुछ है, उसे तुमलोगोने पसन्द नहीं किया, और न पहचान हीं सके। मै कवि हू, यह बात पन्द्रह सालमें भी तुमलोगोकी बुद्धिके अगोचर रही।

तुम्हारे घरकी प्रथम स्मृतियों में जो सबसे ज्यादा मेरे मनमें जाग रही है वह है 'ग्वालघर' की स्मृति । जनानखाने के जीने के बगलमें ही तुम्हारी गायें बधती है, सामने के आँगनके सिवा उनके लिए हिलने-डुलने की और-कोई जगह नहीं । उस आँगनके एक कोने में उनकी नॉदे हैं । सबेरे नौकरों को बहुतसे काम रहते; और भ्खी गायें तब तक उन नॉदो को जीभसे चाट-चाटकर और वांतों से खुरच-खुरच कर साफ कर दिया करती थी। मेरे प्राण तब भीतरसे रो

उठते थे। में देहातकी लड़की ठहरी; — जिस दिन तुम्हारे घर नई-नई पहुँची, उस दिन सारे कलकत्ता शहरमें तुम्हारे यहाँकी दो गायें और तीन वछड़े ही मुम्में सबसे ज्यादा परिचित और अपने मालूम हुए थे। जब तक में नई ब्याहली रही तब तक खुद न खाकर मैं छिपा-छिपाकर उन्हींको खिलाती रही; जब कुछ बड़ी हुई तब गायोंके प्रति मेरी प्रकट ममता देखकर मजाकके रिश्तेवालों मेरे गोत्रके सम्बन्धमें सन्देह प्रकट करने लगे।

मेरी बच्ची जनमते ही मर गई। उस समय मेरी भी पुकार हुई थी, पर पच गई। लड़की अगर जिन्दा रहती, तो वह मेरे जीवनमे जो-कुछ महान था, जो-कुछ सत्य था, उसे अवश्य प्रकट होनेका सौका देती। तब मैं 'ममली बहू' से एकदम 'मा' बन बैठती। मा जो एक परिवारमें रहती हुई भी विश्व-परिवारकी होती है! मा होनेका कप्ट पाया, पर मा होनेकी मुक्ति नहीं पा सकी।

याद है, अंगरेज डाक्टर हमारा अन्त पुर देखकर कैसा दंग रह गया था और 'सौरी' देखकर कितना नाराज हुआ था! वाहरवाले मकानके सामने वगीचा है। कमरोमे सजावटकी हद नही। और, भीतरवाला मकान मानो पशमके कामका उलटा है ; उधर न कोई सजावट है, न सुन्दरता है, और न लाजा। उस दिन भीतरकी वित्तयाँ भी टिमटिमा रही थी, हवा चोरकी तरह घुस रही थी। ऑगनमे कूडेकी कमी नही थी, दीवार और फर्शपर नाना प्रकारके कलङ्क अक्षयरूपमें विराज रहे थे। लेकिन, डाक्टरने एक गलती की थी, उसने समझा या कि यह हमें दिन-रात दु ख दिया करता असिलयत ठीक इससे उलटी है। अनादर चीज राख जैसी है; राख आगको शायद भीतर-ही-भीतर जमाये रखती है, किन्तु वाहरसे गरमीको नहीं सममने देती। आत्मसम्मान जब घट जाता है तब अनादर अन्याय नहीं माऌ्स होता। फिर उसके लिए कोई वेदना नहीं होती। यही वजह है कि औरतें दु ख महसूस करनेमें भी शरमाती हैं। इसीसे, मेरा कहना है कि 'औरतोंको दु ख पाना ही होगा' यही अगर तुमलोगोकी व्यवस्था हो, तो जहाँ तक वने, उन्हें अनादरसे रखना ही अच्छा, आदरसे सिर्फ दु खकी व्यथा ही बढ़ती है।

चाहे जैसे भी रखो, इस बातका कभी किसी दिन खयाल ही नहीं आता कि दु ख है। सौरीमें मौत सिरपर आ खडी हुई, मनमें कोई डर ही नहीं हुआ। हमारा जीवन ही क्या है जो मौतसे डरा जाय ? आदर और यलमें जिनके प्राणोंके बन्धनकों मजबूत बना दिया है, मरना उन्हींको अखरता है। उस दिन यम अगर मुक्ते पकड़कर खीचता तो नरम मिट्टीमेंसे दृव जैसे जड़ जुदा उखड़ आती है वैसे बड़ी आसानीसे मैं उठ आती। भारतीय ख्रियाँ तो वात-वातपर मरना चाहती हैं। पर ऐसे मरनेमें बहादुरी क्या है ? हमारे लिए मरना इतना आसान है कि मरनेमें शरम आती है।

मेरी लडकी तो संध्या-ताराकी तरह चाग-भरके लिए उदय होकर तुरत ही अस्त हो गई। फिर मे अपने नित्य-कर्म और गाय-यह डोके काम मे लग गई। जीवन इसी तरह छुड कते-छुड कते अपनी मजिल पूरों कर देता, आज तुम्हें चिट्ठी लिखनेकी नौवत ही न आती। किन्तु, हवा मामूली-सा एक बीज उडा लाकर पक्के ऑगनमें भी बडका अंकुर उगा देती है, और आगे चलकर वही छोटा-सा अंकुर ईट-पत्थरकी छातीकी पसलियोको भी विदर्णि कर देता है। हमारी घर-गृहस्थीके पक्के बन्दोव तके बीच छोटे-से जीवनका एक कर्णा न-जाने कहाँसे उडके आ पड़ा, और फिर उसने विदर्णि करना शुरू कर दिया।

विधवा माकी मृत्युके बाद, मेरी जिठानीकी वहन बिन्दुने अपने चचेरे माइयोंके अत्याचारसे पीढित होकर जिस दिन अपनी जीजीके घर आकर आश्रय लिया, उस दिन तुमलोगोने सोचा कि यह कहाँकी बला आ गई! मेरा जला स्त्रमाव ही ऐसा है, करूं क्या बताओ, — जब देखा कि तुमलोग सब-के-सब मन-ही-मन उससे असन्तुष्ट हो, तो उस निराश्रय लडकीके बगलमें जाकर मेरा सम्पूर्ण मन मानो कमर कसके जा खडा हुआ। पराये घर, उनकी इच्छाके खिलाफ आकर आश्रय लेना कितना बडा अपमान है, मै सममती हूं। लाचारीसे वह भी जिसे स्वीकार करना पडा, उसे क्या धका देकर दूर फेंका जा सकता है 2

फिर मैने देखी जिठानीकी दशा। उन्होने अत्यन्त दया-परवश होकर अपनी वहनको अपने पास बुलाया था। किन्तु, जब देखा कि पतिकी इच्छा नहीं है तब उन्होंने ऐसा भाव धारण किया कि मानो वे भी नही रखना चाहतीं ऐसी बलाको । इतना भी उनमे साहस न रहा कि अपनी उस अनाथा बहनको मुंह खोलकर स्नेहके दो शब्द भी कह सके । वे थी पतिव्रता।

उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी व्यथित हो उठा। देखा कि उन्होंने खास तौरसे सबको दिखाते हुए विन्दुके लिए खाने-पहननेकी ऐसी रूखी व्यवस्था की कि उसकी हालत नौकरानियोंसे भी गई-बीती हो गई; और उससे मुभे केवल दु ख ही नहीं, लजा होने लगी। जिठानी सबके आगे इस बातका प्रमाण पेश करने लगीं कि उनके घरमें बिन्दु बहुत ही सस्ती पह रही है। वह काम करती है बहुत, और लेती है बहुत थोडा!

मेरी जिठानीके मायकेवालोंके पास सिवा एक उच्चकुत्तके दूसरी कोई चीज नहीं थी; न रूप था, न रुपया। जिठानीजीके पिता कैसे-कैसे और समुर साहबकी कितनी खुशामद करनेके बाद इस खानदानमें अपनी लडकी दे सके थे, सो सब तुम जानते ही हो। जिठानीजी भी इस वंशमें अपने ज्याहको हमेशासे एक बडा अपराध ही समम्तती आई हैं। इसीलिए सभी विषयोंने अपनेको यथासाध्य संकुचित करके तुम्हारे घरमे वे बहुत कम जगह घेरे हुए रहती हैं।

किन्तु, उनके इस साधु-दृष्टान्तने मेरे लिए बडी मुिहकत खडी कर दी।

मै सब तरफसे इतने असम्भव-रूपसे अपनेको क्रोटा नहीं कर सकती थी।

मै जिसे अच्छा सममती हूं, और-किसीकी खातिरसे मै उसे बुरा नहीं मान सकती; मेरे लिए इस तरहका आत्म-संयम आत्मघातसे भी बढकर है। – तुम्हें भी इस बातका काफी प्रमाण मिल चुका है।

विन्दुको मैने अपने घरमे खींच लिया। जिठानीजीने कहा—"ममली-बह् गरीबकी लड़कीको वरबाद करके छोड़ेंगी।" मानो मैने कोई वड़ा-भारी संकट पैदा कर दिया हो, इस तरह वे मेरे खिलाफ चारों तरफ फरियाद करती फिरीं। किन्तु, मै निश्चित जानती हूं कि वे भीतर-ही-भीतर सन्तोप पाकर जी गई। अब दोषका सारा बोम्ता आ पड़ा मेरे ऊपर। वे खुर बहनके प्रति बिलकुल स्नेह नही दिखा सकती थी, मुमसे उसकी च्नतिपूर्ति कराकर उनका मन हलका हो गया। जिठानीजी बिन्दुकी उमरमेंसे दो-चार संख्या निकाल

देनेकी को शिश किया करती , किन्तु, उसकी उमर चौदहसे कम नहीं, यह बात छिपाकर कहनेमें कोई हर्ज नहीं था। तुम तो जानते हो, वह देखनेमे ऐसी दुरी थी कि फर्शपर गिरकर अगर वह अपना सिर भी फोड छेती तो लोग फर्शके लिए ही उद्विग्न हो उठते, उसके सिरके लिए नहीं। लिहाजा, पिता-माताके अभावमे कोई भी उसके ब्याहके लिए चिन्तित न था; और सच तो यह है कि उससे ब्याह करनेको तैयार हो जाय, इतना जवरदस्त मनोबल होता भी कितनोंके हैं!

विन्दु बहुत ही डरती-डरती मेरे पास आई, मानो मुझसे उसका स्पर्श न महा जायगा! ससारमें मानो उसके जन्म लेनेकी कोई शर्त नहीं थी, इसीसे वह सबसे बचकर, सबकी निगाह बचाकर, चलती थी। उसके वापके घरमें उसके चचेरे भाडयोंने उसके लिए इत्ती-सी भी जगह नहीं छोडनी चाही जितनी जगहमें कोई अनावश्यक चीज पडी रहती है। अनावश्यक कूडा-करकट घरके आस-पास अनायास ही जगह पा सकता है, क्योंकि आदमी उसे भूल जाता है, किन्तु अनावश्यक लडकी एक तो अनावश्यक और उसपर उसे भूलना भी मुहिकल है, इसलिए घूरेमें भी उसके लिए जगह नहीं। और मजा यह कि विन्दुके चचेरे साई इस दुनियाके लिए परमावश्यक वस्तु हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर फिर भी वे वहें मजेमें हैं।

इसीसे, विन्दुको जब मेने अपने पास खीच लिया तो वह भीतर-ही-भीतर कॉपने लगी। उपका उर देखकर मुक्ते बड़ा दुख हुआ। मैने उसे वड़ी को कि कोंचे वाद यह बात समका दी कि मेरे घरमें उसके लिए थोड़ी-सी जगह है।

लेकिन, मेरा घर तो सिर्फ मेरा ही घर नहीं। इसलिए मेरा काम सहज न हुआ। दो-चार दिन मेरे पास रहते ही उसकी देहमें लाल-लाल कुछ दाने से उठे, या तो अमहौरी होंगी, या और कुछ होगा, तुमलोगोंने कह दिया, 'चेनक है!' वर्योंकि, वह बिन्दु थी। तुम्हारे मुहल्लेके एक अनाईी डाक्टरने आकर यह दिया, "और दो-एक दिन जाने दो, तब कुछ कहा जा सकता है।" पर, 'दो-एक दिन'का वहाँ सब्र किमनो था? बिन्दु तो अपनी वीमारीकी शरमके मारे ही मौतके किनारे पहुँच गई। मैंने कहा—"चेचक हो तो हुआ करे, में अपनी उस स्मेरीमें ही उसे लेकर रहूंगी। और-किसीकों कुछ करनेकी जरूरत नहीं।" इसपर घरके सबके सब मेरे दुश्मन बन गये, यह तक कि विन्दुकी जीजीने भी जब अल्पन्त विरक्तिका भान करके उस तकदीरकी ओड़ी लड़कीको अस्पताल मेजनेका प्रस्ताव किया तब उसके लाल-लाल दाग विलक्कल विला गये। फिर देखा कि तुमलोग पहलेसे और भी ज्यादा चंचल हो उठे। बोले, 'जरूर चेचक बैठ गई है।' क्योंकि, वह बिन्दु थी!

अनादरमं पले शरीरमे एक जबरदस्त गुए। यह होता है कि वह अजर अमर होता है। यहले तो बीमारी होना ही नहीं चाहती, और होती भी है तो मौतका सदर दरवाजा उसके लिए विलकुल वन्द रहता है। रोग विन्दुके साथ महज एक मजाक कर गया, उसका कुछ बिगाड न कर सका। किन्तु एक बात साफ समझमें आ गई कि दुनियामें किसी अभागे आदमीको आश्रय देना ही सबसे कठिन कार्य है। आश्रयकी जहरत जिसके लिए सबसे बडकर है, वाधाएँ भी उसके लिए सबसे ज्यादा हैं।

मेरे सम्बन्धमें विन्दुका भय जब जाता रहा, तब उसे और-एक बलाने धर दबाया। उसने मुमे इतना प्यार करना छुरू कर दिया कि मुमे डर लगने लगा। प्यारकी ऐसी मूर्ति तो मेने संसारमें कभी देखी नही थी। किताबोमे पढ़ा जरूर था, पर वह था स्त्री-पुरुषके बीच। वहुत दिनोंसे ऐसा कोई कारण नहीं घटा जिससे मुमे याद पड़ता कि मेरे रूप है, — इतने दिनों बाद वह रूप उस कुरूप लड़कीपर प्रकट हो गया। मेरा रूप देखते-देखते उस लड़कीकी आँखोकी आस ही नही मिटती थी। कहती "जीजी, तुम्हारा यह चेहरा मेरे सिवा और किसीकी नजरोमे ही नही पड़ता।" जिस दिन मे अपने बाल खुद बॉधती, उस दिन वह रूठ जाती। मेरे बालोंका बोम अपने दोनों हाथोसे हिलाने-डुलानेमें उसे बहुत आनन्द आता। किसी दिन कहीं निमन्त्रणमे जानेके सिवा और-कभी मुमे सजने-धजनेकी जरूरत ही नहीं थी। किन्तु बिन्दु मुमे परेशान करके रोज ही थोडा-बहुत सजाना चाहती। लड़की मुमे पाकर बिलकुल पागल हो उठी।

तुम्हारे अन्त पुरमे कहीं भी छटाक-सर खाली जमीन नहीं थी जहीं कोड़े पेड उगना। उत्तरको तरफ दीवारके पास नालेके किनारे एक छोटा-सा जंगली पेड था। जन देखती कि उस पेडमें नये पत्ते लग रहे है तब समभ जाती कि धरातलपर वसन्त उतर आया है। मेरे रसोईघरमे उस अनाइत लडकीका चित्त जिस दिन उस पेडकी पत्तियोकी तरह हरा हो उठा उस दिन में समस गई कि हृदयकी दुनियामें भी एक तरहकी वसन्तकी हवा वहती है, और वह किसी स्वर्गसे आती है, गलीकी मोडसे नहीं आती।

विन्दुके प्यारके दु सह वेगने मुभे अस्थिर कर दिया था। किसी-किसी दिन मुभे उसपर गुस्सा आने लगता, इस वातको मे मानती हू, किन्तु उसके प्यारके भीतरसे मैने अपना एक स्वरूप देखा जिसे अपने जीवनमे और कभी किसी दिन नहीं देखा। वहीं मेरा मुक्त स्वरूप है।

इधर बिन्दु जैसी लडकीपर मे जो इतना स्नेह करती और उसे इतने लाड-प्यारसे रखती, यह तुमलोगोकी दृष्टिमे महज एक ज्यादती मालूम होने लगी। इसके खिलाफ किचिकच और कानाफूसीका कोई अन्त न था। जिस दिन मेरे कमरेमेसे वाजूबन्द चोरी हो गये, उस दिन इस बातका आभास देनेमे भी तुमलोगोको श्ररम नहीं आई कि उस चोरीमे बिन्दुका हाथ होना ही चाहिए। जब स्वदेशी-आन्दोलनके मगडेमें लोगोंके घरकी तलाशियाँ होने लगी तब तुमलोग अनायास ही सन्देह कर बैठे कि बिन्दु पुलिसकी गुप्तचर है। इस बातका और-कोई प्रमाग न था, सिवा इसके कि वह बिन्दु है।

तुम्हारे घरकी नौकरानियाँ भी उसका काम करनेमें आनाकानी करतीं और में अगर विन्दु के लिए किसीको कुछ कहती तो विन्दु भी मारे संकोचके सिकुड़ जाती। इन्हीं सब कारणोंसे उसके लिए मेरा खर्च वढ गया। मैने खास तौरसे उसके लिए एक दासी रखी। यह तुमलोगोको अच्छा न लगा। विन्दुको मे जो कपडे पहनने देती उन्हें देखकर तुम इतने नाराज हो गये कि तुमने मुम्मे हार्थखर्च तक देना वन्द कर दिया। उसके दूसरे दिनसे मैने उसे सवा-रुपये जोडेकी मोटी घोती पहनाना छुरू कर दिया। और, मोतीकी मा जब मेरी जुठी थाली लेने आई तो मैंने उसे मना कर दिया। मैने खुद

आँगनके नलके नीचे जाकर, थालीकी ज्ठन वछ हेको खिलाकर, अपनी ज्ठी धाली माजना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक इस दृश्यको देखकर तुम खुण नहीं हुए। हमें खुश किये विना भी काम चल सकता है, किन्तु तुमलोगोको खुश वगैर किये कोई चारा ही नहीं, इतनी सुवृद्धि मुमे आज तक नहीं आई, – अफसोस सिर्फ इसी वातका है।

दूसरी ओर, ज्यो-ज्यों तुमलोगोंकी नाराजी वढने लगी लो-लों बिन्दुकी उमर भी वढने लगी। इस स्वाभाविक वातपर तुमलोग अस्वाभाविकरूप चे चवल हो उठे। एक वातकी याद करके मे आश्चर्यते दंग रह जाती हूं कि तुमलोगोंने जबरदस्ती विन्दुको क्यो नहीं घरते निकाल बाहर किया! मे खूब सममती हूं, तुमलोग मन-ही-मन मुमले उरते हो। विधाताने मुमे जो बुद्धि दी है, भीतर-ही-भीतर तुमलोगोंसे उसकी खातिर बगैर किये रहा नहीं जाता।

अन्तमें विन्दुको जब अपनी शक्तिते न निकाल सके तव तुमलोगोंने प्रजापतिकी शरणा ली। विन्दुके लिए लडका ठीक किया गया। जिठानीने कहा—"जान बची, सा कालीने हमारे वशकी लाज रख ली।"

लडका कैसा था, सो मुम्ने नहीं माल्स , तुम्ही लोगोंके मुंहसे सुना था कि अच्छा है। विन्दु मेरे पैरोसे लिपटकर रोने लगी , बोली—"जीजी, मेरा व्याह क्यो, – म किस लायक हूं ?"

मैंने उसे बहुत समझाया , कहा—"तू डर मत बिन्दु, सुना है तेरा दुल्हा अच्छा है।"

बिन्दुने कहा---''दूल्हा अगर अच्छा है, तो मेरे पास है क्या जो मुक्ते कोई पसन्द करेगा !''

आश्चर्य है, वरपत्तवालोंने लड़की देखनेका नाम तक नहीं लिया। जिठानीजीको इससे वड़ा सन्तोष हुआ।

किन्तु विन्दुका रोना रात और दिन जारी ही रहा। उसे कितना जवरदस्त दु ख था, सो मै जानती हूं। बिन्दुके लिए मेने घरमें वहुत लडाई की है , पर उसका ब्याह रोक दिया जाय – इतना कहनेका मुक्ते साहस

नहीं हुआ। कहती भी तो किस विरतेपर  $^2$  मेरे मरनेके बाद उसकी क्या दशा होती  $^2$ 

एक तो लड़की, उसपर रंगकी काली और देखनेमे भद्दी, - किसके घर चली, उसकी क्या दशा होगी, इसकी चिन्ता न करना ही अच्छा। सोचनेसे प्राण कॉप उठते हैं।

विन्दुने कहा—"जीजी, ज्याहको अब भी पाँच दिन वाकी हैं, इस वीचमें मेरी मौत नहीं हो सकती ?"

मेने उसे जोरसे डाँट दिया , किन्तु अन्तर्यामी ही जानते हैं, अगर स्वाभाविक तौरसे उसकी मृत्यु हो जाती तो मुक्ते आराम मिलता ।

विवाहके एक दिन पहले विन्दुने अपनी बहनसे जाकर कहा—''जीजी, मे तुम्हारे ग्वालघरमें पडी रहूंगी, तुम जो कहोगी सो करूगी, तुम्हारे पाँवों पडती हूं जीजी, मुक्ते इस तरह मत फेंको।''

कुछ दिनोसे जिठानीजी छिपे-छिपे ऑसू बहा रही थीं, उस दिन भी वहाये। मगर सिर्फ हृदय ही तो सब-कुछ नहीं, शास्त्र भी तो हैं! उन्होंने कहा—"त तो जानती है, बिन्दी, पित ही स्त्रीके मव-कुछ हैं, गित भी वही हैं, मुक्ति भी वही हैं। भाग्यमें अगर दु ख ही बदा हो तो उसे कौन मिटा सकता है!" अमल बात यह थी कि किसी भी तरफ कोई भी रास्ता नहीं, बिन्दुको ब्याह करना ही होगा, उसके बाद जो होनहार है सो हो।

मैने चाहा था कि च्याह अपने ही घरसे हो। पर नुमलोगोने कहा— "नहीं, दूल्हेंके घरपर ही होगा, उनकी यह कुल-परम्पराकी प्रथा है।"

मै समझ गई कि विन्दुके व्याहमें अगर तुम्हारा कुछ खर्च हो जाय तो वह तुम्हारे कुलदेवताके लिए असह्य होगा। लिहाजा मुसे चुप रह जाना पड़ा। किन्तु, एक वात तुममेंसे किसीको भी नहीं मालूम। जिठानीजीको जतानेकी उच्छा थी, पर नही जताया; क्योंकि वे डरके मारे ही अधमरी हो जातीं। मने सबसे छिपाकर अपने कुछ गहने विन्दुको पहना दिये थे। शायद जिठानीजीको आभास मिल गया था, पर वे देखी अनदेखी करके रह गई। दुहाई है धर्मकी, इसके लिए तुमलोग उन्हें जमा कर देना।

विश होनेके पहले बिन्दु गुमाने लियट गर्ड, बोली—"जीजी, आखिर मुमे लाग ही दिया '''

भंने कहा—"नहीं, विन्दी, तेरी कैसी भी दशा क्यों न हो, में आधिर तक तुक्ते न होहंगी।"

तीन दिन बीत गये। तुम्हारी रिआयाने तुम्हे एक भेड भेंड की थी, भेंने उसे तुम्हारी जठराग्निसे दचाकर कोयलेंकों कोठरीके एक कोनेंगें शरण दी थी। रोज सुनह उठते ही में सुज जाकर उसे दाना जिला आया करती थी। तुम्हारे नीकरोपर टो-एक दिन भरोसा करके देखा था, पर देखा कि उसे रिल्लानेकी बजाय उसे सानेका लोभ ही उनमें प्रमल है।

उस दिन सुन्नह उस कोठरीन जाकर देशा कि उसमें बिन्हु गठरी-मी बनी बैठी है। सुन्ने देखने ही वह मेरे पैरोंसे लिपटकर सिमक-सिसककर रोने लगी।

विन्दुका पति पागल है।

मेने फहा-"तू सच कह रही है, बिन्दु ?"

उसने कहा—"इतना बजा उद्धुठ क्या में तुमसे कह सकती हूं, जीजी रे सची, वे पागल है। नमुरकी राय नहीं थी कि यह व्याह टो, लेकिन माससे वे जमराजकों तरह उरते हें। वे व्याहके पहले ही काशी चले गये। नासने अपनी जिस्से लड़केका व्याह कर दिया।"

में वहीं-की-नहीं कोयलोंके हेरपर बैठ गई। स्तियाँ हिन्नयोपर ज्या नहीं करती। कहती हैं, 'लज्कीका क्या है, है तो आखिर लज्की ही। लज्का पागल हो तो क्या है, आखिर है तो मर्द ही।"

विन्दुके पतिको सहसा पागल समम्मना नुश्किल था। किसी-कीसी विन ऐसा हो जाना था कि उसे सौकलोंसे वॉयकर कोठरीमे वन्द कर देना पडता था। न्याहकी रानको वह अच्छा या। लेकिन, रात्रि-जागरण आदि उपद्रवोसे दूसरे ही दिनसे उसकी हालत खराव हो गई। विन्दु दोपहरको पीतलकी थालीमें रोटी खाने बैठी ही पी कि अचानक पितदेव आये और उसकी थाली उठाकर दूर फेक दी। सहसा उसे कैसा तो खयाल

आया कि विन्दु स्वयं रानी रासमणि है; नौकरने सोनेका थाल चुराकर रानीको अपनी पीतलकी यालीमें खाना परोस दिया है! यही उसके गुस्सेका कारण था। विन्दु तो मारे उसके अधमरी हो गई। तीसरी रातको सासने जब विन्दुको पितके कमरेमें सोनेके लिए कहा, तो उसके तो प्राण सूख गये। सास उसकी प्रचण्ड है, गुस्सा आनेपर उसे होश नहीं रहता। असलमें वह भी पागल है, पर पूरी नहीं, और इसीलिए और-भी ज्यादा खतरनाक है। आखिर विन्दुको कमरेमें जाना पडा। पितका मिजाज उस रातको ठंडा था। किन्तु, विन्दुके मारे उसके होश गायब थे। पितके सो जानेके वाद, बहुत रात बीते, वह किसी कबर घरसे निकल भागी। उसका विस्तृत वर्णन करनेकी जहरत नहीं।

घृणा और गुस्सेंसे मेरी सारी देहमे आग लग गई। मैने कहा—"ऐसे धोखेका न्याह न्याह ही नहीं। विन्दु, तू जैसे थी वैसे ही बनी रह मेरे पास। देखुं तुक्के कौन ले जाता है मेरे पाससे।"

तुमलोगोंने कहा-"विन्दु झूठ वोलती है।"

मैने कहा-"वह हरगिज झूठ नहीं वोल सकती।"

तुमलोगोंने कहा-"तुमने कैसे जाना 2"

मेंने कहा-"में निश्चित जानती हूं।"

तुमलोगोंने सुमे डराया, कहा—"बिन्दुकी सास पुलिस-केस करेगी तो हमें वड़ी परेशानी उठानी पडेगी।"

मेने कहा—"धोखेसे पागलसे उसका व्याह किया गया है - यह वात क्या अदालत नहीं सुनेगी ?"

तुमलोगोने क्हा---''तो क्या इस मामलेको छेकर तुम अदालत तक पहुचोगी <sup>2</sup> इसमें हमारा क्या लेत-देन <sup>2</sup>"

मैंने कहा---"मै अपने गहने वेचकर जो-कुछ कर सकूंगी करांगी।"

तुमलोगोंने कहा-"अव अदातत और वाकी है, सो भी कर लेना !"

इसका कोई जवाब न था। तकदीरपर हाथ ठोककर रह गई। उमसे ज्यादा और कर ही क्या सकती थी?

उथर विन्दुके जेठने आकर वाहर शोर मचाना ग्रुह कर दिया। धमकी दी, धानेमे खबर देगा।

मेरे अन्डर क्या जोर है माछ्म नहीं; लेकिन, क्साईके हाथसे जो गाय भागकर मेरी शरणमें आई है उसे फिर कसाईके हाथ सौंप देना पडेगा, यह बात मेरा मन हरगिज न मान सका। मेने चुनौती देकर कहा— "देता है तो देने दो थानेमे खबर, मुमे उसकी परवाह नहीं।"

इतना कहनेके वाद मेने सोचा कि विन्दुको मे अपने कमरेमें ले जाकर भीतरसे हुडका देकर बैठ रहू। पर, देखा तो, विन्दु लापता है। तुम्हारे साथ वाद-विवाद होते देख उसने कब बाहर जाकर जेठके आगे आत्म-समर्पण कर दिया, किसीको पता ही नही। वह समझ गई कि उसके इस घरमें रहनेसे हमपर संकट आये बगैर न रहेगा।

उसने भागकर मेरी शरण क्या ही अपनी जानके लिए पहलेसे दूनी आफत मोल हे ही। चूल्हेसे निकलनेकी कोशिश की तो भाडमें जा पड़ी। उसकी सासका कहना था कि 'मेरा लडका उसे खा थोडे ही डालता। और-और बुरे पितओंके देखें मेरा लडका तो सोनेका दुकड़ा है।' इत्यादि।

जिठानीजीने कहा—"उसकी फूटी तकदीर ही ऐसी है, उसपर दु ख करनेसे फायदा <sup>2</sup> पति चाहे पागल हो, चाहे सनकी, है तो पति ही !"

तुमलोगोंके मनमे उस सती-साध्वीका चिरत्र जाग्रत होने लगा जिसने अपने कोढी पितको गोदमें उठाकर वेग्याके घर पहुँचाया था। संसारकी अधमतम कायरताकी इस कहानीका प्रचार करते आनेमें तुम-पुरुषोंके मनमें आज तक कभी भी जरा लजा्का सचार नहीं हुआ, इसीलिए मानव-जन्म लेकर भी बिन्दुके व्यवहारपर तुमलोग गुस्सा कर सके हो, तुमलोगोंका सिर नीचा नहीं हुआ। बिन्दुके लिए भेरी छाती फटने लगी, पर तुमलोगोंके लिए लजाकी सीमा न रही। एक तो म देहातकी लड़की, उसपर तुम्हारे घरमें आ पड़ी। भगवानने क्या समसकर सुभे इतनी दुद्धि दी सो वहीं जानें। तुम्हारे यहाँकी ऐसी-ऐसी धर्मकी वार्ते मुक्से सही नहीं गई।

मैं निश्चित जानती थी कि मर जानेपर भी विन्दु अव हमारे घर न

आयेगी, परन्तु मैने जो उसे ज्याहके पहले वचन दिया था, आशा दी थी कि अन्त तक मै उसे नहीं त्यागूगी!

मेरा छोटा भाई शरत कलकत्तामे कालेजमे पढता था। तुम्हे तो मालूम है, दुनिया-भरकी स्वयसेवकी करना ही उसका पेशा था प्लेगके मुहल्लेमें जाकर चूहे मारना, दामोदरकी बाढमे जाकर लोकोद्धार करना और कालेजकी परीक्तामें वार-बार फेल होना उसकी जन्मपत्रीमे लिखा था। मेने उसे बुत्ता कर कहा—"जैसे भी हो, तुमे विन्दुकी खबर मुमे वराबर देनी पंडगी।"

इस कामके वजाय अगर उससे यह कहती कि 'बिन्दुकी सुसरालमे खाका मारकर उसे उठा ला', या 'उसके पागल पितका सिर फोड आ', तो वह काम उसके लिए सहज होता, और उसे खुशी भी होती। किन्तु खबर बेकर बार-बार तुम्हारे घर आना-जाना उसके लिए मुश्किल था।

हम दोनों वात कर ही रहे थे कि इतनेमे तुम आ गये, वोले—"अव और क्या नया उपदव गुरू करना चाहती हो ?"

मैने कहा—''वही जो ग्रुरूमे किया था, - उपद्रव तो तभीसे चाछ है जनसे मैं तुम्हारे घर आई हू। लेकिन वह करतृत तो तुम्हीलोगोंकी है।"

तुमने पूजा-"बिन्दुको लाकर फिर कही छिपा रखा है क्या ?"

मेने कहा--''विन्दु अगर आती तो मैं उसे जरूर लाकर छिपा रखती। पर वह आयेगी नहीं, तुम वेफिक रहो।"

शरतको मेरे पास देखकर तुम्हारा सन्देह और भी वह गया। मै जानती थी, तुम यह नहीं चाहते कि शरत तुम्हारे घर आया-जाया करे। तुमलोगोको डर था कि उसपर पुलिसकी दृष्टि है, किसी दिन राजनैतिक मामलेमें न फसना पड़े। इसीलिए, भैयाद्जका टीका तक सुभे दूसरोंके हाथ भेजना पडता था, मै उसे घर नहीं बुलाती थी।

एक दिन तुम्हारे ही मुहसे मुना कि विन्दु फिर कहीं भाग गई है , और उसका जेठ तुम्हारे घर उसे तलाश करने आया है। सुनकर मेरी छातीम खूल-सा समा गया। अभागीको कितना अमह्य कष्ट है मो ममम गई, पर कुछ कर न सकी।

शरत खवर लेने दौडा गया। शामको आकर खवर दी कि 'बिन्हु भागकर अपने चचेरे भाइयोके घर गई थी, पर उनलोगोंने द्यरा-भला कहकर, और शायद ठोंक-पीटकर, जबरदस्ती फिर उसे सुसराल पहुँचा दिया। इसमें जो उनका किराया वगैरह खर्च हुआ, उसका असन्तोप अभी तक उन्हें पीडा दे रहा है।'

तुम्हारी वाची श्रीक्षेत्र जाते समय हमारे घर आकर ठहरीं, तो मैने तुमसे कहा—''मै भी जाऊंगी।"

सहसा मेरी ऐमी धर्म-रुचिको देखकर तुमलोग इतने खुश हो उठे कि तुरत जानेकी आज्ञा दे दी। हालाँ कि यह बात भी उसमे शामिल थी कि इस समय मै अगर कलकत्ता रही तो बिन्दुके बारेमे जरूर कोई-न-कोई नया उपद्रव शुरू कर दूंगी। तुम्हारे घरमें मेरी उपस्थित ऐसी ही खतरनाक हो उठी थी!

रिववारको सब तय हो गया, बुबवारको रातकी गाडीसे चाचीके साथ मै भी पुरी जाऊंगी। मैने शरतको बुलाकर कहा—"जैसे भी हो, बिन्दुको लेकर तुसे मेरे साथ पुरी जाना पडेगा।"

शरतका चेहरा खिल उठा , उसने कहा—''नेकी और पूछ-पूछ ! फोकटमे मै भी तुम्हारे जगन्नाथजीके दर्शन कर आऊंगा।''

उसी दिन शामको शरत मेरे सामने ऐसे आ खडा हुआ कि उसका चेहरा देखकर मेरी क्राती बैठ गई। मेने डरते-डरते कहा—''क्या बात है, शरत ? कुछ तजबीज नहीं बैठी ?"

उमने कहा--"नहीं।"

मैने कहा-"क्यो, राजी नही हुई 2"

उसने कहा—"अब उसकी जरूरत नहीं। कल रातको उसने अपने कपडोमें आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उस घरके जिस लडकेसे मैने मित्रता की थी उससे पता चला कि बिन्दु तुम्हारे नाम एक चिट्ठी लिखकर रख गई थी, पर उनलोगोने चिट्ठी जलाकर नष्ट कर दी।"

जाने दो, शान्ति हुई।

पर समाजके वुजुर्ग वहुत नाराज हुए , ऋहने लगे, "औरतोंका जलके मरना आजकल एक फैशन-सा हो गया है।"

तुमलोगोने कहा—"खूब नाटक दिखाया!" हो सकता है। किन्तु नाटकका खेळ सिर्फ स्त्रियोकी साङ्ग्रियोपर ही क्यों होता है, वीर पुरुषोंकी बोतियोपर क्यों नही होता, इस बातपर भी थोडा विचार करना चाहिए।

विन्दुका जला भाग्य ही ऐसा है। जब तक जिन्दा रही, रूप-गुण किसी वातमें भी यदा नहीं मिला, और मरी तो जरा सोच-समझकर भी नहीं मरी कि किस ढंगसे मरनेसे देशके पुरुष तालियाँ बजाकर उसकी तारीफ करते! मरकर भी लोगोको नाखुदा कर गई!

जिठानीजी अपने कमरेमें छिपकर रो ली। पर उस रोनेमें एक स्वान्त्वना थी। कुछ भी क्यों न हुआ हो, फिर भी रचा हुई, मरी ही तो है, और-तो कुछ नहीं हुआ, जीती रहती तो न-जाने क्या न होता!

मै तीर्थमे आई हूं। विन्दुके आनेकी जरूरत नहीं रही, पर मुभे इसकी जरूरत थी।

दुनियामें जिसे लोग 'दु ख' कहते हैं, मेरी घर-गृहस्थीमें उसका कोई अस्तित्व नहीं या। तुम्हारे घरमें खाने-पहननेकी कोई कमी नहीं। तुम्हारे भाई माहबका चरित्र चाहे जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्रमें ऐसा कोई दोप नहीं जिसके लिए विधाताको दोप दिया जा सके। और तुम्हारा स्वभाव भी अगर भाईके समान ही होता, तो भी कुल-जमा इसी तरह मेरे दिन कट जाते, और अपनी सती-साध्वी जिठानीकी तरह मे भी पतिदेवताको दोप न देकर विश्वदेवताको ही दोप देनेकी कोशिश करती। लिहाजा, तुमलोगोके खिलाफ में किसी तरहकी शिकायत पेश करना नहीं चाहती,— भेने यह चिट्ठी इसलिए नहीं लिसी।

मेरा अभिप्राय यह है कि मैं अब तुम्हारे उस सत्ताईस नम्बर माखन बजाल लेनमें नहीं आऊँगी। मैंने विन्दुको देखा है। ससारमें तियोंका परिचय क्या है और कितना है, इस बातको मैं समम्क गई हूं। अब मुक्ते जहरत नहीं। एक वात और देखीं। विन्दु लड़की जहर थी, पर भगवानने उसे नहीं त्यागा। उसपर तुमलोगोंका चाहे कितना भी जोर क्यों न हो, उस जोरका अन्त जहर हैं। वह अपने अभागे मानव-जन्मसे वईं। निकली। तुम्हींलोग अपनी इच्छानुसार अपने दस्तूर-माफिक उमके जीवनको चिरकाल तक पैरो तले दवाये रहोगे, तुम्हारे पाँव इतने लम्बे नहीं हैं। मृत्यु तुमलोगोंसे बड़ी है। उस मृत्युमें महान् है वह, – वहाँ विन्दु सिर्फ भारतकी अवला नहीं, सिर्फ अपरिचित पागल प्रतिकी प्रवंचिता स्त्री नहीं, वहाँ वह अनन्त है।

उस मृत्युकी बॉसुरी जिस दिन उस वालिकाके टूटे-हुए हृदयके भीतरसे मेरे जीवनके जमुना-पारमें बज उठी, तो उस दिन उसने पहले-पहले मेरी छातीमें मानो तीर-सा चुभो दिया। मैने विधातासे पूछा, "तुम्हारे जगतमें जो सबसे ज्यादा तुच्छ है वही सबसे बहकर कठिन क्यो है 2 इस गलीके बीचका चारों तरफसे चहारदीवारीसे घिरा-हुआ निरानन्दका यह अतितुच्छ युद्बुद इतनी भयंकर वाथा क्यों है 2 तुम्हारा विश्वजगत अपनी छै ऋतुओका सुवापाव हाथमें लिये हुए चाहे कैसे भी क्यों न पुकारतार हे, एक चएके लिए भी क्यों मे इस अन्त-पुरकी चोखा पार नही हो सकती 2 तुम्हारे ऐसे विशाल विश्वमे क्यों मुक्ते अपना ऐसा जीवन लेकर अतितुच्छ ईट्र-पत्थरकी चाहरदीवारीमे घरकर तिल-तिल करके मरना होगा 2 कितनी तुच्छ है मेरी यह प्रतिदिनकी जीवन-यात्रा, कितने तुच्छ हैं यहाँके ये बधे-हुए नियम, बँधे-हुए अम्यास, बँधे-हुए बोल, यह सारीकी सारी बँधी-हुई मार, — किन्तु अन्त तक उस दीनताके नागपाश-बन्धनकी ही होगी जीत, और हार होगी तुम्हारे स्वर्चित उस आनन्द लोककी ?"

किन्तु, मृत्युकी वशी वजने लगी, — कहाँ रही वह राजिमस्त्रीकी गढ़ी हुई दीवार, कहाँ रहा तुमलोगोका अपने गढ़े कानूनोसे वना काँटोंका बेड़ा है किस विरतेपर इतने अपमानसे वह आदमीको कैद कर रख सकता है! देख लो, आज मृत्युके हाथमें जीवनको जयपताका कैसी उड रही है! अरी ओ ममली-वहू, अब तुमे डर किस वातका! तेरी 'ममली-वहू' की केंचुली खलग होनेमें अब एक चाएा भी नहीं लगनेका।

तुमलोगोकी उस गलीमे अब मै नहीं जाऊंगी। मेरे सामने आज नीला समुद्र है, और सिरके ऊपर है आषाढ़का मेघ-पुंज।

तुमलोगोने अपने अभ्यासके अन्धकारसे मुमे ढक रखा था। च्राग्-भरके लिए विन्दु आई और उस आवरणके छिद्रमेसे उसने मुमे देख लिया। उस लड़कीने अपनी मृत्युसे मेरे आवरणको फाड़कर अलग कर दिया। आज वाहर आकर मैंने देखा कि ऐसी जगह नहीं जहीं मेरा गौरव अमा सके। मेरा यह अनाहत रूप जिसकी आँखोको अच्छा लगा, वही सुन्दर आज मुमे सम्पूर्ण आकाशसे देख रहा है। अब मर गई तुम्हारी वह 'ममली-बहू'।

तुम सोचते होंगे कि मै मरने जा रही हूं, — डरो मत, ऐसा पुराना मजाक तुम्हारे साथ मै नहीं करूंगी। मीरा वाई भी तो मुझ जैसी ही स्त्री थी, — उसकी जंजीर भी तो कम भारी नहीं थी, उसे जीनेके लिए मरना नहीं पडा। मीरा बाईने अपने गीतमें कहा है—

> "भाई छोड्या, वन्यु छोड्या, छोड्या सगा सोई ; 'भीरा' राम लगण लागी, होणी होय सो होई ।"

यह लगनका लगा रहना ही तो जिन्दा रहना है। मैं भी जीछंगी। मै जी गई।

तुम्हारे चरणतलाश्रयसे विच्छिन्न-

मृणाल

श्रावण, १६७१ ]

# बब

9

नयनजोड़के जमींदार किसी जमानेमें रईसोंमें 'वावू' नामसे विशेष रूपसे प्रसिद्ध थे। उस समयकी 'वावूगीरी' यानी रईसीका आदर्श कोई मामूली वात नहीं थी। आजकल जैसे 'राजा-यहांदुर' का खिताब पानेके लिए बहुतसे नाच, पार्टियाँ, घुडदोड़ और सलाम-सिफारिजोंका श्राद्ध करना पडता है, उस जमानेमें भी वैसे ही जनसाधारणसे 'वावू' उपाधि पानेके लिए यथेष्ट दु साध्य तपश्चरण करना पड़ता था।

हमारे नयनजोडके वावूलोग डाकेकी घोती भी पहनते थे तो किनारी फाडकर ! कारण उसकी किनारीकी कर्कशतासे उनकी सुकोमल रईसी व्यथित हो उठती थी। वे लाख रुपया खर्च करके विल्लीके वचोंकी शादी किया करते थे; और कहा जाता है कि एकशर किसी उत्सवके समय 'रातको दिन' करनेकी प्रतिज्ञा पूरी करनेमें इनलोगोंने सूर्यके अनुकरणपर वित्तयों और सचे गोटेकी वर्णका ऐसा समाँ वाँघ दिया था कि लोग देखकर दंग रह गये।

इसीसे सममा जा सकता है कि ऐमे रईसोंकी रईसी आगेकी पीढियों तक चलना कितना मुश्किल था। बहुतसी वित्तयोवाले दीपकी तरह ये अपना तेल आप ही धूमधामसे जलाकर थोड़े ही समयमे वुम्म जाया करते थे।

हमारे वावू कैलासचन्द्र राय-चौधरी नयनजोडके उस प्रख्यातयश रईस खानदानके एक बुमे हुए 'बावू' हैं। जब ये पैदा हुए थे, तेल तब प्रदीपके तले तक पहुंच चुका था। और, इनके पिताकी मृत्यु होनेपर नयनजोडकी वावूगीरी कईएक असाधारण श्राद्ध-शान्तिमें अपनी अन्तिम दीप्ति प्रकट करके सहसा बुझ गई। सारी जमीदारी और जेवर-जवाहरात वगैरह सब-कुछ कंजेमें विक गया, और, जो-कुछ थोडा-बहुत वाकी बचा उससे पूर्वपुरुषोकी ख्याति वनाये रखना असम्भव हो गया।

इसिलए, कैलास वावूको नयनजोड़ छोडकर अपने पुत्रके साथ कलकत्ता आकर रहना पडा। कुछ दिन वाद पुत्र भी अपनी एक लड़की और इस हतगीरव परिवारको छोडकर परलोक सिधार गया।

हम उनके कलकत्ताके पडोसी है। हमारा इतिहास उनसे विलक्कल ही उलटा है। मेरे पिताने अपने परिश्रमसे रुपया पैदा किया था, वे कभी भी घुटनोंसे नीची बोती नही पहनते थे, एक-एक पैसेका हिसाव रखते थे, और 'वावृ' उपाधि प्राप्त करनेकी उन्हें लालसा नहीं थी। इसके लिए में, उनका एकमात्र पुत्र, उनका कृतज्ञ हूं और रहूंगा। मै जो पढ-लिखकर शिक्षित वन गया हू, और, अपने प्रापा और मानकी रचाके योग्य काफी पैसा विना कोशिशके पा गया हूं, वस यही मेरे लिए परम गीरवका विषय है। शून्य भण्डारकी पैत्रिक 'रईसी'के उज्ज्वल इतिहासकी अपेचा लोहेके सन्दूकमे रखे प्रॉमेसरी और करेन्सी नोट मेरे लिए वहुत ज्यादा कीमती है।

शायद इसीलिए, कैलास-वावू अपने पूर्व-गौरवकी देवालिया वैद्धपर जव मनमाने लम्बे-चौडे 'चेक' काटा करते थे, तब मुमे वह बहुत ही असहा मालम होता था। मुमे ऐसा लगता कि मेरे पिताने अपने हाथसे रुपया कमाया है इसलिए कैलास-वाबू शायद मन-ही-मन हमारे प्रति अवज्ञा करते हैं। म नाराज हो जाता और सोचता, 'दोनोंमेसे अवज्ञाके योग्य कौन है ? जिस आदमीने जीवन-भर कठोर त्याग स्वीकार करके, लौकिक प्रशंसा और नाना प्रलोभनोकी उपेत्वा करके, अभ्रान्त और सतर्क दुद्धि-कौशलसे समस्त प्रतिकृत वाधाओको जीतकर और समस्त अनुकृत अवसरोंको अपने काममे लाकर एक-एक चौंदीकी सिल चुनकर सम्पदाका एक ऊंचा 'पिरामिड' अकेले अपने हाथसे रच डाला है, वह, सिर्फ इस वजहसे कि उसने घुटनोंसे नीची घोती नहीं पहनी, साधारण आदमी हरिनज नहीं हो सकता।'

तय मेरी उमर कम थी, इसीलिए ऐसी वहस किया करता था और नाराज हुआ करता था, अब उमर ज्यादा हो गई है, अब सीचता हूं, इसमे हर्ज ही क्या टै! मेरे पास तो काफी सम्पत्ति हे, मुमे किस बातकी कमी <sup>2</sup> जिसके पास फुछ भी नहीं है वह अगर अहंकार करके मुखी हो, तो उसमें मेरा तो एक दमडीका भी नुकसान नहीं, विलक उस बेचारेको सान्त्वना मिलती है तो मिलने दो।

यह भी देखा गया कि मेरे सिवा और-कोई कैलास-बाव्पर नाराज नहीं, होता। कारण, इतना वडा निरीह व्यक्ति साधारणत देखनेमें नही आता। किया-कर्म और सुख-दु खमें पडोसियोसे उनका पूरा सम्बन्ध था। वचेसे लेकर वूढे तक सभीसे भेंट होते ही वे हॅसते-हुए प्रिय-सम्भाषण करते; और जिसका जहाँ जो-कोई भी होता, सबकी कुशल पूछते, तब कही उनकी शिष्टता विराम लेती। यही वजह है कि किसीकी उनसे भेंट होते ही तुरत लम्बी प्रश्नमालाकी सृष्टि हो जाती—'मजेमे शश्ती अच्छी तरह है व बेहे बावूकी तबीयत ठीक है मधुके लड़केको बुखार आ गया था सुना था, अब तो ठीक है व हिरचरण बाबूको बहुत दिनोंसे नही देखा, उन्हें कोई तकलीफ तो नही है व तुम्हारे राखालका क्या हाल है अरेर, घरमें बाल-बच्चे तो सब मजेमें हैं व इत्यादि।

कैलास-बाबूका रहन-सहन बड़ा साफ-सुथरा है। कपड़े उनके पास ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपनी मिरजई, चादर, अंगरखा, यहाँ तक कि रजाई और तिकयोंके लिहाफ, एक पुराना पलंगपोश और एक क्रोटी-सी पुरानी दरी तककों वे अपने हाथसे भाड़-पोछकर धूपमें सुखाकर इस तरीकेसे सजाकर रखते कि मालूम होता कि इन-सब चीजोपर चौबीसो घण्टे नौकरोंका हाथ पडता रहता है। जब भी उन्हें देखता तभी ऐसा मालूम होता कि अभी-अभी खानसामा उन्हें कपड़े पहना गया है। घरमे असवाब बहुत थोड़ा था, फिर भी उनका घर-द्वार हरवक्त उज्ज्वल बना रहता। मालूम होता, उनके पास और-भी बहुत है।

नौकरके अभावमे अकसर वे घरका दरवाजा बन्द करके अपने हाथसे धोती चुना करते, और, दुपट्टा और कुड़तेकी आस्तीनमें बड़े जतनसे चुनट डाला करते। उनकी बड़ी-बड़ी जमीदारियाँ और बहुमूल्य सम्पत्तियाँ छप्त हो चुकी थी, किन्तु एक बेशकीमती गुलाबपाश और अतरदान, एक सोनेकी रकाबी, एक चाँदीका अलबेला, एक बेशकीमती दुशाला और पुराने जमानेका जामा और पगड़ी – इतनी चीजें उन्होंने वड़ी कोशिशसे दारिद्रथके प्राससे बचा ली थी। कोई भी मौका आता तो ये सब चीजें निकतती और नयनजोडके जगद्विख्यात रईस-बाबुओंके गौरवको वचा लेतीं।

वैसे कैलास-बावू बहुत ही भद्र और भले-मानस हैं, किन्तु अपनी वार्तोंमे वे जो अहंकार प्रकट करते वह पूर्वपुरुषोंके प्रति महज अपना फर्ज अदा करनेके लिए ही करते, और, सभी-कोई उसे पसन्द करते और विशेष आनन्द पाते।

मुहल्लेके लोग उन्हें 'वावा साहब' कहा करते, और उनके यहाँ प्राय-हरवक्त कुछ लोग वने ही रहते, किन्तु गरीवीमे कही उनका तम्बाकूका खर्च न वढ जाय इस खयालसे अकसर मुहल्लेका कोई-न-कोई दो-एक सेर तम्बाकू ले आता और उनसे कहता—"परीचा तो कर देखिये वावा सा'ब, गयाजीसे तम्बाकू मंगई है, कैसी है 2"

वावा सा'व दो-एक करा खीचकर कहते—''तम्वाकू तो अच्छी है, भाई!'' और साथ ही साठ-पैंसठ रुपये तोलेकी तम्वाकूका किस्सा छेड देते, और पूछते कि 'कोई उस तम्वाकूका मजा लेना चाहता है या नहीं ?'

सभी जानते थे कि कोई मजा लेनेकी इच्छा प्रकट करेगा भी तो जरूर उन्हें चाभी हूंढ़े न मिलेगी, या बहुत खोज करनेके बाद ने कहेंगे कि 'गनेसा नालायक कब कहाँ चीज पटक देता है कोई ठीक नहीं।' गणेश उनका पुराना नौकर है, और वह उनकी हर बातको विना विरोधके मान लेता है। इसिलिए, सब-कोई एकसाथ स्वीकार कर लेते कि 'नहीं, जरूरत नहीं, हम लोगोंसे वह नहीं झिलनेकी।' सुनकर बाबा साहच जरा मुस्कराकर चुप रह जाते। जब सब जाने लगते तो बाबा उठकर कहते—''तो चल दिये, खेर, अब तुमलोग हमारे यहाँ खाना-पीना कब करोंगे सो बताओं ?"

तुरत सबके सब जवाब देते—"खाने-पीनेकी क्या बात है, जब चाहें खा-पी लेंगे। अब फिर किसी दिन देखा जायगा।"

वावा साहव कहते—"अच्छी वात है, जरा वर्षा होने दो, ठंडा हो जाय, नहीं तो ऐसी गरमभें गरिष्ठ भोजनमें कुळ आनन्द नहीं आनेका।" जब वर्षा होती तब वाबाको कोई उनकी प्रतिज्ञा याद नही दिलाता, बिल्क बात क्रिडनेपर लोग यही कहते कि 'वरसात वन्द हुए विना कोई मजा नहीं आनेका।'

वावाके मिलने-जुलनेवाले सब उनके सामने इस बातको मान लिया करते कि इस छोटेसे मकानमें रहना उनके लिए बड़ा कष्टकर है, और इम विषयमें भी किसीको सन्देह न था कि कलकत्तामें उनके लायक मकान मिलना, जिसे वे खरीद सकें, बहुत कठिन है। यहाँ तक कि आज है-सात सालसे ढूढ-ढूंढ कर हैरान होनेपर भी आज तक मुहल्लेके किसीको नहीं मिला। अन्तमें वाबा साहब कहते—"खैर, कोई बात नहीं, तुमलोगोके पास बना हुआ हूं, इसीमे मुक्ते आराम है; नयनजोडमें तो हवेली मौजूद ही है, पर वहाँ मन कहाँ टिकता है 2"

मेरा तो विज्वास है कि वावा भी जानते थे कि सवको उनकी अवस्था मालूम है; और जब वे भूतपूर्व नयनजोडको वर्तमान समझनेका भान करते, और, और-सब लोग भी उसमें शरीक होते, तब वे मन-ही-मन समभ जाते कि परस्परकी यह छलना केवल एक दूसरेके प्रति सौहार्दकी खातिर ही है।

लेकिन मुक्ते यह वात वहुत बुरी मालूम होती। कम उमरमे दूसरेके निरीह गर्वको दमन करनेकी भी इच्छा होती है और हजारो वहे अपराबोंकी तुलनामें निर्वुद्धिता ही सबसे बढ़कर असह्य मालूम होती है। केलास बाबू ठीक निर्वोध नही थे, काम-काजमें उनकी सहायता और सलाहकी लोग कड़र करते थे। किन्तु नयनजोड़का गौरव प्रकट करते वक्त उनमें जरा भी होश वाकी नही रह जाता। सब-कोई उनसे प्रेम रखते हैं और इसीसे खुशी-खुर्णी उनकी सभी असम्भव बाते विना प्रतिवादके सुन लिया करते हैं; किन्तु खुद उनमे जरा भी मात्रा-ज्ञान नहीं, और इसलिए वे अपनी वातोंकी हदकी रक्षा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि दूसरे लोग भी जब हसी-हँसीमें या उन्हें खुश करनेकी गरजसे नयनजोड़की प्रशंसामें विपरीत मात्रामें अत्युक्ति करना शुरू कर देते, तब भी वे उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते; और स्वप्नमें भी सन्देह न करते कि और-कोई इन सब वातोंपर जरा भी सन्देह कर सकता है।

मेरी कभी-कभी ऐसी इच्छा होती कि यह बृद्ध जिस झूठे दुर्गमे रह रहा है और समफ रहा है कि वह चिरस्थायी है, उस दुर्गको सबके सामने मै तोपसे उडा दूं। किमी पक्षीको अपने सुभीतेकी डालीपर बैठा देखते ही शिकारीका जैसे जी चाहता है कि तुरत उसे गोलीका निशाना बना खे, और किसी पहाडपर कोई पतनोन्मुख पत्थर देखते ही वालककी जैसे इच्छा होती है कि वह उसे खातसे नीचे छुदका दे, वैसे ही उनका बना-बनाया खेल बिगाड़नेके लिए मेरा मन फडफडाता रहता। कैलास बाबूके असल्य इतने सरल थे, उनकी बुनियाद इतनी खोखली थी, और वे सत्य-बन्दूकके ठीक सामने आकर ऐसे नाचा करते थे कि उन्हें चाएमे विनष्ट करनेके लिए मेरे मनमे एक तहरका प्रवल आवेग उपस्थित होता; किन्तु, आलस्य और सर्वजन-सम्मत प्रथाका खयाल करके मै चुप रह जाता।

#### 3

अपने अतीत मनोभावोंका विश्लेषण करके जहाँ तक मुमे याद आता है उससे में समकता हू कि कैलास-वावूके प्रति मेरे ब्रान्तरिक विद्वेषका और-एक गृढ कारण था। उसे जरा विस्तारके साथ कह देना आवश्यक है।

मेने, वडे-आदमीका लडका होते हुए भी, यथासमय एम०ए० पास किया है , यौवन होते हुए भी किसी कुसंगतमे पडकर कृत्सित आमोद-प्रमोदमे भाग नहीं लिया , और अभिभावकोकी मृत्युके वाद स्वयं सर्वेसर्वा होनेपर भी मेरे उस स्वभावमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं आई। इसके अलावा, मेरा स्वास्थ्य और चेहरा ऐसा है कि उसे अपने मुंहसे अगर सुन्दर कहूं तो वह अहकार हो सकता है किन्तु असत्य हरगिज नहीं।

लिहाजा, हमारे इस देशमें व्याहके वाजारमें मेरी कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसमें सन्देहकी गुंजाडरा ही नहीं, और उस वाजारमें में अपनी पूरी कीमत वसूल कर लगा ऐसी मेरी इडप्रतिज्ञा थी। स्पष्ट है कि किसी धनी पिताकी परम रूपवती एकमात्र विदुषी कन्या मेरी कल्पनामें आदर्श-रूपमें विराज रहीं थी।

मेरे लिए दस-दस हजार और बीस-बीस हजार रुपयेके दहेजोके नाना प्रस्ताव इधर-उधरसे आने लगे। मैं अविचलित-चित्तसे कॅटिपर उन सबकी योग्यताका वजन देख रहा था, पर कोई भी प्रस्ताव मुक्ते अपने योग्य नहीं मालूम हुआ। अन्तमे भवभूतिकी तरह मेरी भी धारणा हो गई कि 'शायद कहीं लिया होगा जन्म मेरी प्रियाने; समय असीम है और वसुधा भी विशाल।'

किन्तु वर्तमान-काल और क्षुद्र वंगदेशमें वह असम्भव दुर्लभ वस्तु पैदा हुई है या नहीं इसमें सन्देह है।

कन्यादायग्रस्तोंका समृह प्रतिदिन नाना छन्दोंमे मेरी स्तुति और विविध उपचारोंसे मेरी पूजा करने लगा। कन्या पसन्द आये या न आये, उनकी यह पूजा सुमे बुरी नहीं मालूम हुई। 'अच्छा लड़का' होनेकी खातिर कन्याके पिताओकी यह पूजा मेरे लिए उचित-प्राप्य है, यह मै तय कर चुका था। शास्त्रोंमें है, 'देवता वर दें, चाहे न दें यथाविधि पूजा अगर उन्हें नहीं मिली तो वे अत्यन्त कुद्ध हो उठते हैं।' नियमित पूजा पाते-पाते मेरे मनमें भी वैसा ही एक अत्युच्च देव-भाव जाग्रत हो उठा था।

पहले ही कह चुका हूं कि बाबा साहबके एक पौत्री है। उसे मैने बहुत वार देखा है, किन्तु कभी भी मुक्ते वह रूपवती नहीं मालूम हुई। लिहाजा उससे व्याह करनेकी कल्पना भी कभी मेरे मनमें नहीं आई। पर, मन ही मन इतना मैने जरूर सोच रखा था कि किसी दिन कैलास-बाबू स्वयं आकर या किसीके मारफन, मुक्ते अपनी पौत्रीका अर्घ्य भेट करनेकी मनसासे, मेरी पूजाका बोधन अवश्य करेंगे; क्योंकि में 'अच्छा लडका' हूं। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

एक दिन सुना कि मेरे किसी मित्रसे उन्होंने कहा है कि 'नयनजोड़के रईस कभी भी किसी विषयमें खुद आगे बढ़कर किसीके पास प्रार्थना करने नहीं जाते; कन्या यदि चिरकुमारी भी रह जाय, तो भी वे उस प्रथाकों तोड़ नहीं सकते।' बात सुनकर मेरे नीचेसे ऊपर तक आग लग गई। वह आग बहुत दिनोंसे मेरे मनमें सुलग रही है; पर चूंकि में 'अच्छा लड़का' ठहरा, इसलिए चुप रहा।

वज्रके साथ जैसे विजली रहती है, उसी तरह मेरे चिरित्रमें कोधके साथ-साथ एक तरहकी कौतुकप्रियता भी मौजूद थी। वृद्ध सज्जनको पीड़ा पहुंचाना मेरे द्वारा सम्भव न होता; किन्तु एक दिन सहसा ऐसा एक कौतुकपूर्ण प्लैन मेरे मगजमे आया कि उसे वास्तवमे पिरिग्रत करनेका प्रलोभन मुमसे रोके न रुका।

पहले ही कह चुका हूं कि उस 'बाबू' वृद्धको खुश करनेके लिए लोग नाना प्रकारकी झूठी बातें बनाया करते थे। मुहल्लेके एक पेन्शनयाफता डिप्टी मजिस्ट्रेट अकसर कहा करते थे, "बाबा सा'ब, छोटे लाटके साथ जब भी मेरी मुलाकात होती है, तो वे नयनजोडके रईस-बाबुओंकी खबर-सुध पूछे बगैर नहीं रहते। वे कहा करते हैं, 'बंगालमें वर्धमानके राजा और नयनजोड़के रईस-बाबू इन्हीं दोनोका खानदान पुराना है'।"

वावा सा'व वहे खुश होते; और भूतपूर्व डिप्टी साहवसे भेंट होते ही और-और कुशल-संवादके साथ पूछ लेते, "छोटे लाट साहव मजेमें हैं 2 उनकी मेम सा'व और वाल-बच्चे सब अच्छी तरह हैं 2" और ऐसी इच्छा भी जाहिर करते कि मौका लगते ही वे जल्दी उनसे मिलने जायेंगे। किन्तु भूतपूर्व डिप्टी साहव यह निश्चित जानते थे कि नयनजोडकी सुप्रसिद्ध 'चार घोड़ेकी वग्गी' वावाके दरवाजे तक आते-आते कितने ही छोटे और वहे लाट वदल जायेंगे।

मैने एक दिन सर्वेरे कैलास वाबूके घर जाकर उन्हें एकान्तमे वुलाकर चुपकेसे कहा—"वाबा सांव, कल मै लेप्टेनेण्ट गवर्नरकी 'लेवी' (दरवार) मे गया था। उन्होंने नयनजोड़के वाबुओंकी बात छेडी तो मैने कहा, 'नयनजोड़के कैलास-वाबू कलकत्तेमें ही हैं', सुनकर वे बडे पछताने लगे कि अब तक वे आपसे मिल नहीं सके, बोले, 'कल ही दोपहरको मै गुप्तरूपसे जाकर उनसे मिलंगा।' मेरा खयाल है, आज वे जरूर आयेंगे।"

और-कोई होता तो मेरी वातकी असम्भवता समक्त जाता; और, यह वात और किसीके सम्बन्धमे होती तो वे हंसीमे उड़ा देते, किन्तु अपने संबंधमें होनेसे इस वातपर उन्हें जरा भी सन्देह नहीं हुआ। सुनकर वे जैसे खुश हुए वैसे चंचल भी हो उठे, - उन्हें कहाँ विठायेंगे, क्या करेंगे, कैसे खातिरदारी करेंगे, क्या करनेसे नयनजोडके गौरवकी रक्षा होगी, इन वातोंका वे किसी भी तरह निर्णय न कर सके। इसके अलावा, वे अंगरेजी नहीं जानते, बात कैसे करेंगे, यह भी एक समस्या थी।

मैने कहा—''इसकी चिन्ता न करें, उनके साथ हमेशा एक दुभाषिया रहता है , लेकिन उनकी यह खास इच्छा है कि आपसे वे अकेलेमें मिले।"

#### 3

दोपहरको सुहल्लेके अविकास लोग जब कि अपने-अपने कामपर चले गये थे और वाकी-बचे लोग डरवाजा वन्द करके सो रहे थे, तब कैलास बाबूके घरके सामने एक शानदार वग्गी आकर ठहरी।

तगमावाले चपरासीने आकर खबर दी—"छोटे लाट वहादुरकी सवारी आई है।" वाबा साहब प्राचीनकालमें प्रचलित सफेद चूडीदार पाजामा अचकन पगडी वगैरह पहने तैयार बैठे थे, और अपने पुराने नौकर गणेशको भी उन्होंने अपने कपडे पहनाकर ठीकठाक कर रखा था। छोटे लाटके आनेकी वात सुनते ही वे हाँफते और काँपते हुए दरवाजेके बाहर जा पहुँचे, और झक-झककर वार-बार सलाम करते-करते अंगरेज-वेशधारी मेरे एक मित्रको सम्मानके साथ भीतर ले गये।

वहाँ एक चौकीपर उन्होंने अपना एकमात्र कीमती दुशाला विक्रा रखा था, उसपर कृत्रिम छोटे लाटको विठाकर उर्दूमे उन्होंने एक अतिविनीत लम्बा भाषण पढ सुनाया , और नजरकी तौरपर सोनेकी रकाबीमें बहुकष्टसे रिक्षत कुलकमागत असरिफयोका एक हार उन्हें भेंट किया, और पुराना नौकर गणेश भी गुलावपाश और अतरदान लेकर अतिथिकी खिदमदमें आ खड़ा हुआ।

कैलास-बाबू बार-बार पश्चत्ताप करने लगे कि उनकी नयनजोडकी हवेलीमें हुजूर-बहादुरकी चरण-रज पड़ती तो वहाँ वे यथासाध्य यथोचित आतिथ्यका आयोजन कर सकते थे, कलकत्तेमे वे प्रवासी हैं, यहाँ वे बिना पानीकी मछलीकी तरह सभी विषयोंमे लाचार हैं, इत्यादि ।

मेरे मित्र अत्यन्त गम्भीरतताके साथ हैट-समेत मस्तक हिलाने लगे। अंगरेजी कायदेके अनुसार ऐसे स्थलपर सिरपर टोप नही रहना चाहिए, पर मेरे मित्रने पकडाई देनेके डरसे यथासम्भव ढके रहनेमें ही भलाई सममकर हैट नहीं खोला। कैलास-बावू और उनके गर्वान्ध प्राचीन नौकरके सिवा और कोई भी व्यक्ति वंगालीका यह छद्मवेश ताड सकता था।

आठ-दस मिनट तक सिर हिलानेके वाद मेरे मित्र उठ खड़े हुए, और पूर्व-शिक्तानुसार चपरासियोंने सोनेकी रकाबी-समेत असरिफयोंका हार, चौकीपर विक्रा-हुआ दुशाला और गौकरके हाथसे गुलावपाश और अतरदान लेकर छद्मवेशीकी वग्गीमें रख दिया। कैलास-बाबूने सममा कि छोटे लाटका यही कायदा होगा। में वगलके कमरेमें छिपा-हुआ सब देख रहा था, और क्की-हुई हॅसीके आवेगसे मेरा पेट फटा जा रहा था।

अन्तमें जब मुमसे विलकुल ही नही रहा गया तो दौडकर दूरके एक कमरेमे घुम गया, और वहाँ हॅसीका उच्छ्वास छोडते ही सहसा देखा कि एक लडकी तख्तपर आँधी पडी फूट-फूटकर रो रही है!

सहसा मुझे कमरेमे घुसकर हॅसते देख वह उसी चाण विस्तर छोडकर उठ खडी हुई , और अधिओसे रुवे-हुए कण्ठमे रोपका गर्जन लाकर, मेरे मुहपर अपनी सजल विशाल काली ऑखोसे सुतीक्षण विजली-सी गिराती-हुई बोली—"मेरे वावा सा'वने तुमलोगोका क्या विगाडा है, क्यों तुमलोग उन्हें इस तरह धोखा दे रहे हो, यहाँ क्यों आये हो तुमलोग 2" और अन्तम जब और कोई बात न सूझी तो वह वाक्रद्ध होकर मुहमें कपड़ा देकर रो उठी।

कहाँ गया मेरा वह हास्याचेग <sup>2</sup> मैने जो-कुछ किया है उसमें महज एक मजाक्के सिवा और भी कुछ था, यह वात अब तक मेरे दिमागर्में नहीं आई, किन्तु अब सहसा देखा कि मेने अखन्त कोमल स्थलपर अत्यन्त कठोर आधात किया है। लज्जा और अनुतापसे पदाहत कुत्तेकी तरह में चुपचाप कमरेसे बाहर निकल आया। भोलेभाले वृद्धने मेरा क्या विगाडा था<sup>2</sup> । उनके निरीह अहंकारने तो कभी किसी प्राणीको चोट नहीं पहुंचाई, फिर मेरे अहंकारने क्यों ऐसी हिस्त-मूर्ति बारण की ? इसके सिवा और-एक विपयमें आज सहसा मेरी औं खुल गईं। अब तक में उन्नमकों किसी अविवाहित पात्रके प्रसन्न-दृष्टिपातकी प्रतीक्षामें संरक्षित पण्य-वस्तुकी तरह ही देखता आया था: ओर सोचता था कि मेरे पसन्द न आनेसे ही वह पड़ी हुई है, देवसे जिसे वह पसन्द आयेगी वह उसीकी होगी। किन्तु आज मेने देखा कि इस छोटेसे घरके कोनेमें इस वालिकाके भीतर एक कोमल मानव-हृदय विराज रहा है। अपना सुख-दु ख अनुराग-विराग लिये-हुए एक अन्त-करण, एक तरफ अक्षय अतीत और दूसरी तरफ अकल्पनीय भविष्य नामक दो अनन्त रहस्य-राज्योंकी ओर, पूर्व और पिश्चममें, फेला हुआ है। जिस मनुष्यमें हृदय है वह क्या सिर्फ सौदाका ही धन है, वह क्या सिर्फ आँख-नाक नापकर पसन्द कर लेनेके ही योग्य है?

उस दिन, रात-भर मुमे नीद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही उठकर, उस भद्र बृद्धकी सारी चुराई हुई कीमती चीजें लेकर, चोरकी तरह मैं दवे-पाँव बावा सा'वके घर पहुँचा; – इच्छा थी कि किसीसे कुछ न कहकें क्रिपे-छिपे नौकरके हाथ सब दे आऊं।

मै नौकरकी तलाशमें इधर-उधर भाक ही रहा था कि इतनेमें पासके कमरेमे वावा और नातिनीकी वातचीत सुन पडी। लडकी मीठे स्वरमे वडे स्तेहके साथ पूछ रही थी—"वावा सा'व, कल लाट साहवने तुमसे क्या कहा था?"

जवावमें वावाने अत्यन्त हर्षित चित्तसे जो-कुछ कहा, उसका सार यह था कि 'लाट साहव नयनजोड़के पुराने रईस-खानदानकी वहुत ही तारीफ कर रहे थे।' और लड़की उनकी वातें सुन-सुनकर अत्यन्त आनन्द और उत्साह प्रकट कर रही थी।

अपने वृद्ध अभिमानकके प्रति मातृहृदया उस छोटीसी वालिकाकी सकरण छलनासे मेरी दोनों आंखें भर आई। वहुत देर तक में चुपचाप खड़ा रहा। अन्तमे वावा जब अपना किस्सा खतम करके चले गये, तो अपनी प्रतारणाका सारा सामान लेकर में कुसुमके सामने जा खड़ा हुआ; और चुपचाप सामान रखकर वहाँसे चला आया। वर्तमान कालके नियमानुसार और-और दिन वृद्धको देखकर मै किसी तरहका शिष्टाचार या अभिवादन न करता था , किन्तु आज मैने उन्हें प्रणाम किया। बाबाने जरूर यह सोचा होगा कि कल छोटे ठाट साहव उनके घर आये थे यह ठेखकर ही उनके प्रति मेरी श्रद्धा वह गई है। वे पुलकित होकर शतमुखसे छोटे ठाटका मनगढा किस्सा सुनाने लगे। मे भी किसी तरहका विरोध न करके चुपचाप सब सुनने ठगा। बाहरके अन्य छोगोंने जो ये सब बातें सुनी तो उन्होंने इस घटनाको आद्योपान्त 'कल्पित कहानी' ठहरा दिया, और महज मजाक समक्तर बाबाकी सभी बातोमें हीं में हाँ मिठाते चलें गये।

जय सब उठकर चले गये तो मैने अत्यन्त लज्जाके साथ दीन भावसे वाबा सा'वके आगे एक प्रस्ताव पेश किया। मैने कहा—"यद्यपि नयनजोड़के रईस-बाबुओके साथ मेरे खानदानकी कोई तुलना नहीं हो सकती, फिर भी—"

मेरा पूरा प्रस्ताव सुनते ही वावा साहवने मुक्ते छातीसे लगा लिया, और आनन्दके आवेगमे कह उठे—''मै गरीव हू, – मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है इसकी मैने कभी कल्पना भी नहीं की थी, भाई। मेरी कुसुमने वहुत पुण्य किया था, इसीसे आज तुम्हें पा सकी।'' कहते-कहते वृद्धकी ऑखोंसे असू टपकने लगे।

कैलास-यावूने, अपने महिमान्वित पूर्वपुरुषोंके प्रति अपना कर्तव्य भूलते हुए, आज यह पहले-पहल स्वीकार किया कि वे गरीव हैं, और मंजूर किया कि मुझे पाकर नयनजोड़के वावू-वंशका गौरव नहीं घटा। हाय, जब मै उस वृढे भले-मानसको वेवकूफ वनानेकी कोशिश कर रहा था तब वह मुझे परम सत्पात्र समझकर मुझ ही को चाह रहा था।

जेठ, १६५२ ]

# वैरागिन

मं लिखा करता हूं, किन्तु लोक-रंजन मेरी कलमका धर्म नही, लिहाजा लोग भी मुमे हमेशा जिस रंगमें रंगा करते हें उसमे स्याहीका हिस्सा ही ज्यादा होता है। अपने सम्बन्धमे नुमे बहुत-सी वातें सुननी पड़ती है, और दुर्भाग्यसे वे हितकी वार्ते नहीं होती, और मनोहारी तो कतई नहीं।

शरीरमें जहाँ घाव होता है वह जगह चाहे जितनी ही तुच्छ क्यों न हो, अपने दर्दके यूतेपर सारे शरीरमें वहीं सबसे बड़ी वन जाती है। जो सख्श गाली खा-खाकर आदमी वनता है वह अपने स्वभावको ढकेलकर एकरुखा हो जाता है। उसे अपने चारों तरफको छोड़कर सिर्फ अपना ही खयाल रहता है; और यह वात न आरामकी है और न कल्याणकी। असलमें अपनेको भूलना ही तो सुख है।

इसीलिए मुक्ते च्राप-च्रागमे निजनकी खोज करनी पड़ती है। आदमीके धक्के खाते-खाते मनके चारो तरफ जो दचके पड़ जाते हैं, विश्व-प्रकृतिके सेवा-निपुण हाथके गुणसे वे फिर ठीक हो जाते हैं।

कलकत्तेसे दूर एकान्तमे मेरा एक अज्ञातवासका स्थान है। मे अपनी चर्चाके उपद्रवसे निकलकर कभी-कभी वहाँ जाकर छिप जाता हूं। वहाँके लोग मेरे सम्बन्धमे अभी तक किसी एक सिखान्तपर नहीं पहुँचे हैं। उनलोगोंने देखा है कि 'मे भोगी नहीं हूं, गाँवकी रजनीको कलकत्तेके कलुषसे कलुषित नहीं करता; मे योगी भी नहीं हूं, कारण दूससे मेरा जो कुळ परिचय मिलता है उसमे धनके लच्चण हैं; मे पिथक भी नहीं हूं, कारण गाँवकी राहमें घूमता हूं किन्तु कहीं पहुँचनेकी तरफ मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं।' और यह कहना भी कठिन है कि में गृही हूं, कारण घरवालोंके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं। इसलिए, परिचित जीव-श्रेणीके किसी एक प्रचलित खानेमें न पड़नेसे गाँवके लोगोंने मेरे विषयमे चिन्ता करना एक तरहसे छोड ही दिया है; और मै भी निश्चिन्त हूं।

थोडे ही दिन हुए, मुक्ते खबर मिली है कि इस गॉवमें एक आदमी है जिसने मेरे सम्बन्धमें कोई-एक खयाल वना रखा है, कमसे कम उसने मुक्ते वेवकूफ नहीं समभा।

टसके साथ पहले-पहल जब मेरी भेंट हुई तब आपाद महीनेका तीसरा पहर था। रोना खतम हो जानेके बाद भी ऑपोंके पलक जैसे भीगे रहते हैं, प्रकृतिकी लगभग वैसी ही हालत थी; सवेरेकी वर्षासे पेड-पोंधे-पत्ते, आकाश और हवामें एक तरहकी आईता मौजूद थी। अपने तालाबके ऊंचे तटपर खडा मै एक स्वास्थ्यवती सुन्दर काली गायका घास खाना देख रहा था। उसकी चिकनी देहपर ध्रप पड़ रही थी, उसे देखकर मै सोच रहा था, आकाश के प्रकाशसे अपनेको बचानेके लिए सम्यताने जो इतनी दरजीकी दूकानें खोल रखी हैं, उसके बरावर फजूलखर्ची और कुछ नहीं हो सकती।

इतनेम सहसा देखा कि एक प्रौटा स्त्रीने मेरे सामने आकर मुक्ते भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उसके ऑचलमे कई दोनोमे कनेर गन्धराज और और-भी दो-चार तरहके फूल थे। उनमेसे एक दोना निकालकर उसने मेरे हाथमें दिया, और कहा—"अपने देवताको दे रही हूं।" और तुरत वहाँसे चली गई।

मे इतना आश्चर्यमें डूव गया कि उसे अच्छी तरह देल भी न सका। घटना अत्यन्त साधारणा थी, किन्तु मेरे सामने वह इस तरह प्रगट हुई कि वह जो काली गाय तीसरे पहरकी धूसर धूपमे अपनी पूंछसे पीठकी मिन्खर्यां उड़ाती-हुई और लम्बी-लम्बी साँस छोडती हुई शान्त आनन्दसे नव-वर्षाकी कोमलरस घास खा रही थी, उसकी जीव-लीला मेरी दिष्टमे अपूर्व और मनोरम हो उठी। मेरी वात सुनकर लोग हॅसेंगे, किन्तु यह सच है कि मेरा यन भिक्तसे भर उठा। मैने सहज-आनन्दमय जीवनेश्वरको प्रणाम किया, और वगीचेके आमके पेडसे पत्तों-समेत एक कोमल टहनी तोड़कर गायको खिलाने लगा। सुमे ऐसा लगा कि अपने देवताको मैने सन्तुष्ट कर दिया।

इसके दूसरे वर्ष जब मै वहाँ गया तब माघका महीना खतम हो रहा या , और जाडा पड रहा था। सवेरेकी धूप प्रवकी खिड़कीमेसे मेरी पीठपर पड़ रही थी, मैने उसे मना नहीं किया। दूसरी मंजिलके एक कमरेमें बैठा मै लिख रहा था; इतनेमें नौकरने आकर खबर दी कि आनन्दी बैरागिन मुभसे मिलना चाहती है। कौन है मैने कुक ध्यान नहीं दिया; और अन्यमनस्क होकर कह दिया—"अच्छा, यही बुला ला।"

वैरागिनने पाँव छूकर मुमे प्रणाम किया। देखा कि वही मेरी पूर्व परिचित स्त्री है। वह सुन्दरी है या नहीं, इस वातपर विचार करनेकी उमर पार हो चुकी थी। दोहरा वदन है, साधारण स्त्रियों छे लम्बी है, नियमित भिक्ति शरीर उसका नम्न हो गया है; और उसमे एक तरहका बल्छि नि.संकोच-भाव है। सबसे ज्यादा दृष्टि पड़ती है उमकी आँखोंपर; मानो उनमें ऐसी कोई अज्ञात शक्ति हिपी हुई है जो वहुत दूरकी चीजको अपने पास देख रही है। उसने अपनी आँखोंसे मानो मुमे धक्ता देकर पूछा—"यह तुमने क्या किया! मुमे तुमने अपने इस राज-सिंहासनके तले लाकर क्यो हाजिर किया! तुम्हें जो में पेड़के नीचे देखा करती थी, वही तो अच्छा था।"

मैं समझ गया, पेडके नीचे मुभे इसने बहुत दिन देखा है, पर मैं इसे नहीं देख पाया। जुकाम हो जानेसे कई दिनोसे मैने बाहर और बगीचेमें घूमना वन्द कर दिया था, मकानकी छतसे ही संध्याकाशके साथ मिल लिया करता था; इसीसे कई दिनोंसे वह मुभे नहीं देख पाई।

जरा ठहरकर वह बोली—''गौराज्ञ, तुम मुभे कुछ उपदेश दो।"

मै बड़ी परेशानीमें पड़ गया। बोला—'मै उपदेश दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। आँखें मीचकर और चुप रहकर जो-कुछ पा जाता हूं, उसीसे मेरा काम चल जाता है। यह जो मै तुम्हें देख रहा हूं, इससे मेरा देखना भी हो रहा है, और सुनना भी हो रहा है।

बैरागिन बहुत ही खुश हो उठी; और 'गौराङ्ग गौराङ्ग' कहती हुई बोली—"भगवान तो सिर्फ रसनासे ही नही बोलते, वे तो अपने सर्वाङ्गसे बात करते है।"

मैने कहा—"चुप रहनेसे ही सर्वाङ्गसे उनकी बात सुनी जा सकती है। वहीं सुननेके लिए ही तो मैं शहर छोड़कर यहाँ आता हूं।" \_वैरागिनने कहा—''सो मै समभ गई हूं, इसीसे तो तुम्हारे पास आकर वैठती हूं।"

जाते समय जब उसने मेरे पाँवोकी धूल लेनी चाही तो मैने देखा कि मेरे मोजेपर हाथ लगनेसे उसे कुछ वाधा-सी माल्स हुई।

दूसरे दिन सूर्योदयके पहले ही मै छतपर जाकर बैठ गया। वगीचेके दक्षिणमें भाऊके पेडोंके ऊपरसे दिगन्त तक मैदान-ही-मैदान दिखाई दे रहा है। पूरवमे वॉसकी भाड़ियोंसे घिरे गॉव और ईखके खेतोंके वीचमेंसे प्रतिदिन सूर्योदय होता है। गॉवकी कची सडक सहसा पेडोकी घनी छायाके भीतरसे निकलकर खुले मैदानको पार करके टेढ़ी-मेढी लकीर-सी वनकर वहुत दूर तक चली गई है।

सूर्योदय हुआ है या नहीं, माछम नहीं। सफेद कुहरेकी एक चादर, विधवाके घूँघटकी तरह, गाँवके पेडोपर ढकी हुई है। देखा कि वह वैरागिन भोरके उस बुँघले उजालेमेसे, सचल कुहरेकी मूर्ति-सी बनकर, करताल बजाती और हरि-नाम गाती-हुई पूरवके गाँवके सामनेसे चली जा रही है।

नींद खुलनेके वाद पलक खुलनेकी तरह वह क़हरा उठ गया; और खेत और घरके नाना काम-धन्धोंमे जाडेकी धूप, गाँवकी दादीकी तरह, खूब जमकर वैठ गई।

मे तब सम्पादककी ताकीद मिटानेके लिए लिखनेकी टेविलपर आकर बैठा था। इतनेमें जीनेमे किसीके आनेकी आहट और साथ-साथ गीतका सुर सुनाई दिया। बैरागिन गुनगुनाती-हुई आई, और मुक्ते प्रणाम करके कुछ दूरीपर बैठ गई। मैने लेखपरसे निगाह उठाकर देखा, और चुप रह गया।

उसने कहा-"कल मैने तुम्हारा प्रसाद पाया है।"

मेने कहा—"क्या कह रही हो !"

उसने कहा—"कल शामको मै तुम्हारे दरवाजेके वाहर वैठी राह देख थी कि कब तुम्हारा खाना हो और मै प्रसाद पाऊं। तुम्हारे खा चुकनेपर नौकर जब तुम्हारी जूठी थाली ले जा रहा था तब, उसमे क्या था सो मै नही जानती, मैने प्रसाद पा लिया।"

#### रवीन्द्र-साहित्य : 'पन्द्रहवाँ भाग

में भे अश्चर्यसे दंग रह गया। मेरे विलायत जानेकी वात सभीको मालूम है। वहाँ मैने क्या खाया है और क्या नहीं खाया, इसका अन्दाज लगाना किंठिन नहीं, किन्तु गोवर नहीं खाया। वहुत दिनोते मांस-मछली खानेकी मुभे रुचि नहीं है, किन्तु फिर भी, मेरे रसोइयाकी/जातके वारेमें कुछ न कहना ही अच्छा है।

मेरे चेहरेपर आश्चर्यका लज्ञण देखकर वैरागिनने कहा—"अगर तुम्हारा प्रसाद ही न खा सकी तो तुम्हारे पास आनेकी सुके जरूरत ही क्या थी ?"

मैने कहा—"लोगोको माल्रम पड़नेपर तुमपर उनकी जरा-सी भी भक्ति न रहेगी।"

उसने कहा—''मे तो सबसे कहती फिरी हूं। सुनकर उनलोगोंने समझ लिया कि मेरी ऐसी ही दशा है !"

वैरागिन जिन लोगोंके घर रहती थी उनसे उसके वारेमे विशेष कुछ नही माल्स हुआ। सिर्फ इतना ही जान सका कि उसकी मा अच्छी हालतमें है और अभी भी जिन्दा है। लड़कीको बहुत-से लोग भक्ति करते हैं इस बातको वह जानती है। उसकी इच्छा है कि वह लड़कीके पास आकर रहे, पर आनन्दी ऐसा नहीं चाहती।

मैने पूछा—"तुम्हारा गुजारा कैसे होता है ?"

जवावमे सुना कि 'उनके भक्तोंमेंसे एकने उसे थोडी-सी जमीन दे रखी है , उसीकी फसलसे उसका काम चल जाता है। और भी कई लोग खाते हैं, फिर भी वह खतम नहीं होती।' कहती हुई वह हँसकर बोली—''मेरे तो सव-कुछ था, – में सब छोड आई हूं, फिर माँग-मूगकर इकट्टा कर रही हूं, – अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी वताओ भला 2"

शहरमें होता तो इस प्रश्नको आसानीसे न जाने देता। भिचाजीवियोसे समाजका कितना अनिष्ट होता है समका देता। किन्तु, इस जगह आकर मेरी किताबी विद्याका सारा जोर मारा जाता है। बैरागिनके आगे कोई तर्क ही मेरे मुंहसे न निकला, मैं चुप रह गया। मेरे उत्तरकी प्रतीचा न करके वह खुद ही कहने लगी—"नहीं नहीं, यहीं मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए मॉगा-हुआ अन्न ही अमृत है।"

उसकी वातका भाव मै समम्म गया। प्रतिदिन ही जो अन्न जुटा देते हैं, भिन्नाके अन्नसे उन्हीका स्मरण होता रहता है। और अपने घरमे माछ्स होता है कि अपने ही अन्नका में अपनी ही शक्तिसे भोग कर रहा हूं।

मेरी इच्छा हुई कि उससे उसके पतिकी बात पूछूं, पर उसने खुद कुछ नहीं कहा तो मैने भी कुछ नहीं पूछा।

यहाँके जिस मुहल्लेमे उच्चवर्णके लोग रहते हैं उस मुहल्लेके प्रति वैरागिनको कोई भी श्रद्धा नहीं थी। कहती है 'देवताको वे कुछ देते नहीं, उत्तरे उनके भोगमेंसे वे सबसे ज्यादा हिस्सा ले लेते हैं। गरीव लोग भिक्त करते हैं और उपासे मरते हैं।

उस मुहल्लेकी दुष्कृतियोंके विषयमे मैने वहुत-कुछ सुन रखा या, इसलिए वोत्ता—"उन सब दुर्मतियोंके बीच रहकर तुम्हें उनकी मित-गित सुधारनी चाहिए; इसमे भगवानकी ही सेवा है।"

ऐसे ऊँचे दरजेके उपदेश मैने वहुत सुने हैं, और, औरोंको सुनाना भी पसन्द करता हूं। किन्तु, बैरागिनको इससे जरा भी अचम्भा नही हुआ। मेरे चेहरेपर अपनी उज्ज्वल दृष्टि रखते दुए उसने कहा—"तुम्हारा कहना है, भगवान पापियोमे भी है, इसलिए उनकी संगत करनेसे भी भगवानकी पूजा होती है। यही न ?"

मेने कहा-- "हाँ।"

उसने कहा—"वे जब कि जिन्दा हैं तो भगवान भी उनके साथ जरुर हैं। पर, इससे मुमे क्या! मेरी पूजा तो वहाँ चल नहीं सकती, मेरे भगवान जो उनमें नहीं है। वे जहाँ हैं, में वहीं उनको हूडा करती हूं।" कहते-हुए उसने मुमे प्रणाम किया। उसके कहनेका मतलव यह कि 'सिर्फ मतको लेकर में क्या कहूँगी सत्य भी तो चाहिए। यह सच है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, पर जहाँ में उन्हें देखती हूं वही वे मेरे सत्य हैं।"

जरूरत न होनेपर भी इतना तो मुक्ते कहना ही पडेगा कि मुक्ते उपलक्ष्य

#### रवीन्द्र-साहित्य : पन्द्रहवाँ भाग

म् मानकर वैरागिन जो भक्ति करती है, में उसे ग्रहण भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करता।

आधुनिक कालकी छूत मुमें लग चुकी थी। मै गीता पढा करता हूं, और विद्वानों पास जाकर उनसे धर्मतत्त्वकी अनेक प्रकारकी सूक्ष्म व्याख्या सुना करता हूं। सिर्फ सुनते-सुनते ही उमर वीत गई, पर कहीं भी कुछ प्रत्यच्च तो नहीं देखा! इतने दिन बाद आज अपनी दिष्टका अहंकार छोड़कर मैने इस शास्त्रज्ञान-हीन स्त्रीकी आँखों में सत्यको देखा। भिक्त करनेके छलसे शिचा देनेकी यह कैसी आश्चर्यजनक पद्धति है!

दूसरे दिन सवेरे वैरागिनने आकर मुम्ने प्रणाम किया; और देखा कि अब भी मै लिखनेमें ही लगा-हुआ हूं। उसे यह अच्छा नहीं मालूम हुआ, विरक्तिके साथ वह कह टूउठी—"मेरे भगवान झूठमूठको तुमसे इतनी मेहनत क्यो करा रहे हैं! जब भी आती हूं, मै तुम्हें लिखते ही पार्ती हूं।"

मैंने कहा—"जो आदमी किसी कामका ही नहीं, भगवान उसे वैठा नहीं रहने देते; इसलिए कि कही वह बिलकुछ ही मिट्टी न हो जाय। असलमें दुनिया-भरके फालत् काम उसीके जुम्मे हैं।"

मै कितने आवरणोंसे ढका-हुआ हूं, यह देखकर वह अधीर हो उठी। मुमसे मिलनेके लिए उसे अनुमति लेकर ऊपर आना पड़ता है, पाँव छूना चाहती है तो हाथ पड़ता है जुर्रावपर! दो सहज बातें कहना और मुनना चाहती है तो मेरे मनको चक्कर काटते पाती है किसी लेखके भवरमें!

वह हाथ जोड़कर वोली—"गौराङ्ग, आज भोरमें विस्तरसे उठते ही मुमें तुम्हारे चरण मिल गये। अहा, तुम्हारे वे पाँव, अनढके खुले पाँव, कैसे ठंडे थे! कैसे कोमल थे! बहुत देर तक माथेसे लगाये रही। यह तो हो गया। फिर यहाँ आनेकी जरूरत १ प्रभु, यह मेरा मोह तो नहीं १ ठीक-ठीक कहना!"

टेबिलपर फूलरानीमें कलके कुछ फूल पड़े थे। माली आकर उन्हें निकालकर ताजे फूल रखने लगा।

बैरागिन मानो व्यथित होकर बोल उठी--"बस! ये फूल बीत गये ?

तुम्हें अब इनकी जरूरत नहीं <sup>2</sup> तो लाओ दो, मुक्ते दे दो।" कहते हुए उसने फूल अपनी अंजलिमें ले लिये, और बहुत देर तक सिर झुकाये अत्यन्त स्नेहके साथ उन्हें एकटक देखती रही।

कुछ देर वाद मुंह उठाकर बोली—"तुम इनकी तरफ आँख उठाकर देखते नहीं, इसीसे तुम्हारे आगे ये मुरमा जाते हैं। जब देखोगे तब तुम्हारी यह लिखापड़ी सब खतम हो जायगी।" कहते हुए उसने बड़े जतनसे वासी फूलोंको अपने ऑचलमें वॉधा, और माथेसे लगाकर कहा—"अपने देवताकों में लिये जाती हूं।"

सिर्फ फूलदानीमें रखनेसे ही फूलोंका आदर नहीं होता – इस वातको सममानेमें मुमे देर न लगी। मुमे ऐसा लगा कि अपनी फूलदानीके फूलोको मानो म, स्कूलके पाठ-याद-न-करनेवाले लडकोकी तरह, प्रतिदिन बेचपर खड़ा किये रखता था।

उस दिन शामको जब में छतपर बैठा या, वैरागिन मेरे पैरोके पास आकर बैठ गई। बोळी—"आज सबेरे नाम सुनाते समय तुम्हारी प्रसादी उन फूळोंको में घर-घर बाँट आई। मेरी भक्ति देखकर बेणी चकवर्ती हॅसके बोले, 'पगळी, तू किसकी भक्ति कर रही है <sup>2</sup> दुनियाके छोग जिसे बुरा बताते हैं उसकी!' क्यों जी, सब-कोई तुम्हारी बुराई क्यों किया करते हैं <sup>2</sup>"

सिर्फ एक चणके लिए मेरा मन संकुचित हो उठा । कालिकालकी बौछार इतनी दूर भी आ पड़ती है !

वैरागिनने कहा—"वेणीने सोचा था कि मेरी भक्तिको वह एक फ़्रंकमें वुमा देगा। पर, यह तो तेलका दिआ नहीं, आग है, आग! मेरे गोरे, ये लोग तुम्हें गालियाँ क्यों देते हैं 2"

मैंने कहा—"मेरी पावनी हैं इसलिए। मैंने शायद किसी दिन छिपकर उनका मन चुरानेका लोभ किया होगा।"

बैरागिनने कहा—"आदमीके मनमें कितना विष है सो तो देख चुके। लोभ क्या अब भी बना रहेगा ?"

मैने कहा-"मनमें लोभ रहनेसे ही मारके आगे रहना पडता है। तव

#### रवीन्द्र साहित्य : पन्द्रहवाँ भाग

ुअपूर्नेकी मारनेका विष अपना मन ही जुटाता रहता है। इसीसे मेरा ओका टैंमेरे ही मनको निर्विष करनेके लिए इतने जोरका काड़ा दे रहा है।"

उसने कहा—''दयाल ठाक़र मारते-मारते तत्र कही मारको भगाते हैं। अन्त तक जो सह लेता है वही जी जाता है।''

उस दिन शामको ॲधेरी छतपर संध्या-तारा निकलकर फिर अस्त हो गया ; वैरागिन अपने जीवनकी बातें सुनाती चली गई। —

मेरे पित वड़े सीधे-सादे आदमी है। कोई-कोई सममते थे कि उनमे कुछ सममनेकी शक्ति नहीं है। पर मै जानती हूं, जो खुद सीधे-सादे हैं और अपनी सीधी-सादी सममसे समझा करते हैं, कुल-जमा वे ही ठीक समझते हैं।

मैन देखा है कि अपनी खेती-वारी और जमीन-जायदादके वारेमे वे ठगाये न जाते हो, सो बात नहीं, फिर भी अपने सब काम वे ठीक तरिकेसे चलाते थे। धान-चावल पाटका मामूली-सा रोजगार था, कभी उसमें उन्होंने नुकसान नहीं उठाया। कारण, उनके लोभ कम था। जितनेकी उन्हें जरूरत थी उतने ही में वे हिसाब लगाकर चलते थे; उससे जो ज्यादा या उसे न तो वे सममते थे और न उसमें हाथ ही डालते थे।

मेरे ब्याहके पहले ही मेरे ससुरकी मृत्यु हो गई थी: और ब्याहके कुछ दिन बाद सास भी जाती रही। फिर घरमें मेरे माथेपर और कोई भी नहीं रहा।

मेरे पतिसे अपने सिरपर किसी ऊपरवालेको वगैर विठाये रहा नही जाता था। यहाँ तक कि, कहनेमें शरम आती है, मुभापर वे भक्ति करते थे। फिर भी मेरी धारणा है कि वे मुझसे कहीं ज्यादा समभते थे, और मे उनसे सिर्फ वोलती ज्यादा थी।

वे सबसे ज्यादा भक्ति करते थे अपने गुरुपर । सिर्फ भक्ति नहीं, प्रेम भी करते थे, ऐसा प्रेम देख्री नहीं आता ।

गुरुजी उनसे उमरमे कुछ छोटे थे। कैसा सुन्दर रूप था उनका !

कहते-कहते बैरागिन च्राण-भरके रुक गई , और अपनी दूर-विहारी दिष्टको बहुत दूर भेजती हुई गुनगुनाने लगी—

#### अहन-किरन खानि तहन अमृत सानि कौन विधि निरमिल देहा।

अपने उन गुरुके साथ वे वचपनसे खेले थे , और तभीसे वे उन्हे अपने . प्राण-मन समर्पण कर चुके थे ।

तव मेरे पतिको गुरु महाराज भोंदू ही सममते थे, और इसलिए उनपर वे काफी उपद्रव किया करते थे। अन्य साथियोके साथ मिलकर उनकी हॅसी उडाकर उन्होंने उन्हें कितना हैरान किया है जिसकी हद नही।

ब्याह होनेके वाद जब मे सुसराल आई तब गुरु महाराजको मेने नहीं देखा। वे तब पढनेके लिए काशी चले गये थे। मेरे पतिने ही उन्हें अपने खर्चसे पढने मेजा था, और वरावर खर्च मेजते रहे थे।

गुरुजी जब देश लौटे, तब शायद मेरी उमर होगी अठारहके करीव।

पन्द्रह सालकी उमरमें मेरे एक लड़का हुआ था। कम उमर होनेकी वजहसे ही उस वच्चेको मैं जतनसे लालन-पालन न कर सकी, मुहल्लेकी सखी-सहेलियोमें ही मेरा मन दौड़ा करता था। लड़केके लिए हरदम घरमें वन्द रहना पड़ता था, इसलिए कभी-कभी मुक्ते उसपर वड़ा गुस्सा आता था।

हाय हाय, लडका जब आ पहुंचा था, मा तब पिछडी ही पड़ी थी, — ऐसी विपदा और क्या हो सकती थी! मेरे गोपालने आकर देखा कि अब तक उसके लिए माखन ही नहीं बना! इसीसे वह नाराज होकर चला गया। मै आज भी सर्वल उसे ढूंढती फिरती हूं।

लड़का वापकी ऑखोका तारा था। मै उसे लाड-प्यारसे न रख सकी, इसके लिए उसके वापको वहुत वेदना थी। पर, उनका हृदय जो गूगा था, आज तक वे अपने दु खकी वात किसीसे कुछ कह ही नहीं सके।

स्त्रियोंकी तरह ही वे वच्चेको लाड़-प्यार करते थे। रातको वचा जग जाता तो वे मेरी गहरी नींद न छुडाकर खुद ही उसे गोदमे लेकर सुला दिया

### रवीन्द्र-साहित्य : पन्द्रहवाँ भाग

करते; और मै जान भी न पाती। उनके सभी काम ऐसे ही गुप-चुप हुआ करते थे। पूजा या और किसी उत्सवमें जब जमीदारोंके यहाँ 'यात्रा' या 'कथा' होती, तो वे कहते, "मुझसे रातको जगा नही जायगा, तुम जाओ, मै यही रहूंगा।" वे जानते थे कि बच्चेको अगर उन्होंने न सम्हाला तो गेरा जाना नहीं हो सकता, इसीके लिए उनका 'रात न जग सकने' का बहाना होता।

आश्चर्यकी बात यह है कि फिर भी लडका सबसे ज्यादा मुम्म ही को प्यार करता था। मानो वह समभता था कि मौका पाते ही मै उसे छोड़कर चली जाऊंगी, और इसीलिए शायद जव वह मेरे पास रहता तब डरते डरते ही रहता। उसने मुभे कम पाया था, इसीसे मुभे पानेकी आकाचा उसकी किसी तरह मिटती ही न थी।

मैं जब नहानेके लिए घाट जाती तो वह मेरे साथ जानेके लिए रोज मुमे परेशान कर डालता। असलमें नहानेका घाट सिक्किनयोसे मिलनेकी जगह है, वहाँ लडकेको ले-जाकर उसकी रखवाली करना मुमे अच्छा न लगता था। इसलिए जहाँ तक बनता मै उसे नहीं ले जाना चाहती।

उस दिन, सावनका महीना था, घने बादलोका ऐसा घटाटोप छा गया कि दोपहरको शाम मालूम होने लगी। घाट जाते वक्त ललाने रो-रोकर घर भर दिया। निस्तरिणी हमारे यहाँ रसोईका काम करती थी, उससे मै कह गई कि 'बचेको सम्हालना, मै अभी आई एक डुबकी लगाके।'

घाटपर उस समय और कोई भी न था। संगिनियोंके आनेकी प्रतीचार्में मै पानीमे तैरने लगी। तलाब बहुत बड़ा और पुराना था, किसी जमानेमें किसी रानीने उसे खुदवाया था, इससे उसका नाम था 'रानी-सागर'। अपनी साथिनोंमें मै ही एक ऐसी थी जो तैरकर उसे पार कर सकती थी। वरसातके दिन थे, तालाब उपर तक भरा हुआ था। जब मै तैरती-हुई बीच तलावमें पहुँची तो पीछेसे आवाज सुनी—"मा।" मुडकर देखा तो लल्ला घाटकी सीड़ियोसे उतरता हुआ मुमे बुला रहा है। मै चीखकर बोली—"अव मत उतर, मे आई।" मनाई सुनकर हँसते-हँसते वह और भी जल्दी-जल्दी

उतरने लगा। डरसे मेरे हाथ-पॉव मानो वॅब-से गये, फिर मुक्तसे तेरा न गया। मैने ऑखें मीच ली, कही और-कुछ न देखना पडे! इतनेमे घाटकी फिसलनये फिसलकर मेरे लालकी हॅसी हमेशाके लिए पानीमे डूव गई। किनारे आकर उस माके भूखे वचेको पानीके नीचेसे निकाला और गोदमे लेकर बैठ गई, पर उसने फिर 'मा' कहकर नहीं पुकारा।

अपने गोपालको मैने बहुत दिन रुलाया था, आज वह सारा-का-सारा । सनादर मुम्तपर पड़कर मुम्त ही को मारने लगा। जीवित अवस्थामे उसे में वरावर छोडकर चली जाया करती थी, इसीसे आज वह दिन-रात मेरे मनको जकडे हुए पड़ा है।

मेरे पितके हृदयमें कितनी गहरी चोट पहुंची सो वे ही जानते हैं या उनके अन्तर्यामी जानते होंगे। मुक्ते अगर वे बुरी-मली कहते, गालियाँ देते, डाटते-फटकारते, तिरस्कार करते, तो अच्छा होता, लेकिन वे तो सिर्फ सहना ही जानते हैं, कहना तो जानते नही!

इस तरह मै एक तरहसे पागल-सी हो गई। इतनेमे गुरुजी काशीसे लौटकर घर आये।

वचानमें जब मेरे पित उनके साथ एकसंग खेला करते थे तबका वह जख और-ही भाव था। अब लम्बे विच्छेदके बाद जब उनके वचपनके सित्र विद्याभ्यास करके घर लौटे तो उनपर मेरे पितकी भक्ति एकदम पिरपूर्ण हो उठी। कौन कहेगा उन्हें कि वचपनमें कभी वे खेलके साथी रहे हैं! उनके सामने इनके मुँहसे बात तक न निकलती थी।

मेरे पितने गुरुसे अनुरोध किया कि पुत्र-शोकमे वे मुमे सान्त्वना दें, धीरज वॅधावें। गुरु मुमे शास्त्र सुनाने लगे। शास्त्रकी वार्तोंसे मेरा कुछ विशेष हित हुआ हो, ऐसा तो नहीं याद आता। मेरे लिए उन-सब वारोका जो भी कुछ मूल्य था वह महज इसलिए कि वे वार्ते उनके मुंहकी थी। मनुष्यके कण्ठसे ही भगवान अपना अमृत आदमीको पिताते हैं, - ऐसा सुपापत्र तो उनके हाथमें और नहीं है। और फिर खुद भी जो वे सुधा पान करते हैं वह भी तो मनुष्यके कण्ठसे ही।

#### रवीन्द्र-साहित्य : पन्द्रहवाँ भाग

मेरे पितमे जो अगाध गुह-भक्ति थी उसने हमारी घर-गृहस्थीको मधुमक्खीके छत्तेके भीतरके मधुकी तरह भर दिया था। हमलोगोंका आहार-विहार धन-जन सब-कुछ उस भक्तिसे भरपूर था, कही भी जरा-सी खाली जगह नहीं थी। मेंने उस रसमे अपना सम्पूर्ण मन डुबोकर तब सान्त्वना पाई थी। इसलिए अपने देवताको में गुरुके रूपमें ही देखने लगी।

प्रतिदिन सबेरे सोतेसे उठते ही पहले यही बात याद आती थी कि वे आकर अहार करेंगे और उसके बाद में उनका प्रसाद पाऊंगी, और मैं उसी आयोजनमें लग जाती। उनके लिए साग-तरकारी बनाती तो मेरी उंगलियों में आनन्द विला सकती थी, इसलिए मेरे हृदयकी पूरी भूख कभी न मिटती थी।

वे तो ज्ञानके समुद्र थे, उनमें तो कोई कमी नही थी। पर मै साधारण नारी ठहरी, मे उन्हें सिर्फ जरा खिला-पिलाकर ही खुश कर सकती थी, उसमें भी चारों तरफ इतनी बाधाएं थीं।

मेरी गुरु-सेवा देखकर मेरे पतिका मन खुश होता रहता; और मुभपर उनकी भक्ति और भी वहती रहती। वे जब देखते कि मेरे सामने शारत्र-व्याख्या करनेमे गुरुको विशेष उत्साह है, तब सोचते कि गुरुके आगे बुद्धिहीनताके लिए वे जो बराबर अश्रद्धा पाते आये हैं, उनकी स्त्रीने अपनी बुद्धिके जोरसे गुरुको खुश करके उसे मिटा दिया, यह उनके लिए वडे सौभाग्यकी वात है।

इस तरह चार-पाँच साल कैसे बीत गये, कुछ माल्स ही न हुआ।

सारा जीवन ही इसी तरह कट जाता। किन्तु भीतर-ही-भीतर कहीं एक चोरी चल रही थी, उसे मे न पकड सकी; किन्तु अन्तर्यामीने पकड लिया। उसके बाद एक दिन एक दी चणमें सब उलप-पुलट हो गया।

उस दिन, फागुनका महीना था, सवेरेके वक्त मै नहा-धोकर भीगी साडी पहने घाटसे छौट रही थी। इतनेसे रास्तेकी मोडमे आमके पेड़के नीचे गुरुजीसे भेंट हो गई। वे कॅथेपर अगोछा डाले कोई संरकृतका श्लोक पढते हुए नहाने जा रहे थे।

भीगे-कपडोमे उनके सामने पड जानेसे में मारे शरमके गड गई, और एक तरफ हटकर उनकी ओर पीठ करके खड़ी होकर जल्टीसे भागनेकी सोच ही रही थी कि उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा। में सिकुडकर निगाह नीची किये खड़ी रही। उन्होंने सामने आकर मेरे चेहरेपर दृष्टि डालते हुए कहा—"तुम्हारी देह तो बड़ी सुन्दर है।"

डाली-डालीपर दुनिया-भरकी चिड़ियाँ बोल रही थी। सडकके दोनों किनारे झुरमुटोमें घेटू-फूल खिल रहे थे, आमकी डालियाँ बौरोसे भर गई थी। माल्म हुआ, सारा आकाश-पालाल पागल होकर उलट-पुलट गया है।

कैसे मैं घर पहुँची, कुछ होरा नहीं। घर जाकर सीबी मैं भीगे कपडोंने ही ठाकुर-घरमें घुस गई, आँखोसे ठाकुर दिखाई ही नहीं दिये। मेरी आँखोके सामने सिर्फ घाटकी सडक ही चमकने और नाचने लगी।

उस दिन गुरुजी भोजन करने आये , और पूछने लगे—"आनन्दी कहाँ है 2"

मेरे पति मुम्ने हूढते फिरं, पर मै नही मिली।

गौराज्ञ । मेरी वह दुनिया अब नही रही। तबसे आज तक मुभे अपने उस सूरजका उजाला नहीं मिला। ठाक़र-घरमें जाकर मैं अपने ठाक़रको पुकारने लगी, पर वे सुभासे मुंह फेरे ही रहे।

दिन कैसे करा, मुक्ते ठीक माल्स नहीं। रातको पतिसे भेट होगी।
तय सब-कुछ नीरव और अन्यकार रहेगा फिर भी पतिका मन मानो नजत्रकी
तरह खिल उठेगा। उस अयेरेम उनके मुहसे एक-आय वात सुनकर सहसा
समभ जाती कि ये सीये-साट आदमी जो-कुछ समभते हैं सो कितनी
सरलतासे समभ लेते हैं।

धरका काम-काज करके आनेमें मुक्ते अकसर देर हो जाया करती, वे मेरे लिए विस्तरसे अलग बैठे प्रतीक्ता किया करते। तब अकसर हम-दोनोमे गुरुके विषयमे कुछ-न-कुछ वातचीत हुआ करती।

#### रवीन्द्र-साहित्य : पन्द्रहर्वां भाग

्रेंडर्स दिन मैने बहुत रात कर दी; तब करीब तीसरा पहर था। घरमें जाकर देखा, मेरे पित विस्तरपर नहीं सोये हैं, नीचे चटाईपर पड़े-पड़े उनकी ऑख लग गई है। मैं अत्यन्त सावधानीने चुपचाप उनके पॉवोके पास लेट गई। नीदमें उन्होंने एक बार पॉव पसारा जो मेरी छातीसे आकर लगा। उसीको मैने उनका शेष-दान सममकर प्रहण किया।

दूसरे दिन ख्व भोरमे जब उनकी आँख खुली, मे तब उठके वैठी हुई थी। खिड़कीके वाहर कटहरके पेडके माथेपर ॲधेरेमें थोडा-सा रंग लग चुका था, पर कौए नहीं वोले थे।

मैने पतिके पॉवॉपर लोटकर उन्हे प्रणाम किया। वे भडभड़ाकर उठके वैठ गये; और मेरे मुंहकी तरफ अवांक् होकर ताकते रहे।

मेने कहा-"अब मे घर-गृहस्थीमे नही रहूंगी।"

शायद उन्होंने समभा कि सपना देख रहे हैं। उनके मुंहसे कोई वात नहीं निकली।

मैंने कहा—''तुम्हें मेरे कण्ठकी सौगन्द है, तुम और-किसी स्त्रीसे न्याह कर लो। अब में तुमसे विदा लेती हूं।"

उन्होंने कहा—"तुम यह कह क्या रही हो! तुम्हें घर छोडनेके लिए किसने कहा ?"

मेने कहा-- "ग्ररु महाराजने।"

वे हतवुद्धि-से हो गये; बोले—"गुरु महाराजने। ऐसी बात उन्होंने कब कही ?"

मैने कहा—''आज सवेरे जब मै नहाकर घाटसे छौट रही थी तब रास्तेमे उनसे मेरी भेंट हुई थी, – तभी कहा था।''

मेरे पतिका कण्ठ कॉप उठा; बोले—"उन्होंने ऐसी आज्ञा क्यों दी 2" मेने कहा—"माल्रम नही। उनसे पूछना, समझा सके तो वे ही तुम्हें समका देंगे।"

पतिने कहा—"धरमें रहते-हुए भी घर छोडा जा सकता है, यह बात मैं गुरुको समझाकर कहूंगा।"

मैने कहा—''हो सकता है कि गुरु समस्त जायें, पर मेरा मन नहीं समझनेका। मेरी घर-गृहस्थी आजसे खतम हो गई।''

मेरे पित चुप होकर बैठ रहे। आकाश जब कुछ उजला हो आया तो बोले—"चलो न, दोनों जने एक बार उनके पास चले।"

मैने हाथ जोडकर कहा—"उनसे अब मेरा साज्ञात नहीं हो सकता।" उन्होंने मेरे मुंहकी तरफ देखा, मेने गरदन झुका ली। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा।

मै जानती हूं, मेरे मनको उन्होंने अपनी एक ही दृष्टिमे एक तरहसे पूरा देख लिया।

ससारमे दो जनोंने मुक्ते सबसे ज्यादा प्यार किया था, एक मेरे लडकेने और दूसरे मेरे पतिने। उनका वह प्रेम ही मेरा नारायण है, इसीसे वह मिथ्याको न सह सका। एक मुक्ते छोड़ गया; और एकको मेने छोड़ दिया। अब सत्यको ढूंढ रही हूँ, अब बोखा नहीं खा सकती।

इतना कहकर उसने जमीनसे माथा टेककर मुभे प्रणाम किया, और चली गई।

आपाढ, १६७१ ]

# मकारादिक्रमिक सूची

## [ भाग १ से १५ तक ]

| कहानी                      | भाग-पृष्ठ     | == <b>1</b> - <b>-</b> 3   | 937 <del>99</del> -1953 |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| _                          |               | कहानी                      | भाग-पृष्ट               |
| अधिनेता (गद्य)             | ५ - ११६       | जय-पराजय                   | ५ - ६४                  |
| अध्यापक                    | न <b>-</b> ४६ | जासूस                      | ६ - ४२                  |
| अनधिकार-प्रवेश             | ६ - १३४       | जिन्दा और मुरदा            | २ - ६०                  |
| अपरिचिता                   | = - २५        | जीजी                       | ६ - १२                  |
| असम्भव वात                 | v <b>-</b> vo | ताराचन्दकी करतूत           | y - Ev                  |
| उद्धार                     | ७ - इह        | त्याग                      | ३ - २८                  |
| उलट-फेर (सदर ओ अन्दर)      | ४३ - ७        | <b>ालिया</b>               | ३ - १२                  |
| एक चितवन (लिपिका)          | २ - १२०       | दीवार (मध्यवर्तिनी)        | ४ - ११६                 |
| एक छोटी-सी पुरानी कहानी    | ३ - ११३       | दुराशा                     | ३ - ११८                 |
| एक बरसाती कहानी            | २ - ८५        | दुलहिन                     | २ - १०५                 |
| एक रात                     | २ - ७७        | देन-लेन                    | ३ - १४२                 |
| कंकाल                      | १ - ११२       | दृष्टि-दान                 | २ - २३                  |
| कर्म-फल                    | 6-69          | निशीथमे                    | ३ - ३६                  |
| कहानी (लिपिका)             | ३ - १५३       | नीॡ (आपद)                  | e - =x                  |
| कहानीकार (दर्पहरगा)        | ६ - ११६       | पोस्ट-मास्टर               | 义 - 50                  |
| काबुलवाला                  | ६ - ५८        | प्यासा पत्थर (क्षिधित पाषा | ग) २-४                  |
| घाटकी वात                  | 9 - 90        | प्राण-मन (लिपिका)          | २ - ११२                 |
| 'चन्ना-फू.' (लहाका लौटाना) | 2 - 40        | फरक (व्यववान)              | x - 90=                 |
| चोरीका धन                  | 94 - 54       | वदला (प्रतिहिसा)           | v <b>-</b> 9            |
| छुद्वी                     | ६ - ७२        | वदलीका दिन (लिपिका)        | 9 - 980                 |

|                         | रवीन्द्र-साहित्यकी स्वी |                           |                |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| बाकायदा उपन्यास         | 8 - 905                 | फुलवाड़ी (मालंच)          | * <b>8</b> - 0 |
| वाबा (नयनजोड़के 'वावू') | १५ - ११४                | भाभी (नष्टनीड)            | १४ - ४८        |
| बैटा (पुत्रयज्ञ)        | v = 59                  | नाटक                      |                |
| वैरागिन                 | १५ - १२६                | कालकी यात्रा              |                |
| भाई-भाई (दान-प्रतिदान)  | ६ - ३०                  | रथकी रस्सी                | 9३ - २१        |
| मणि-हीन                 | રૂ - ૬૧                 | 🔄 कविकी दीचा              | १३ - ४४        |
| महामाया                 | ६ - १०३                 | डाकघर                     | 99-39          |
| मुकुट                   | १५ - ६२                 | नन्दिनी (रक्तकरवी)        | ११ - ६३        |
| मुक्तिका उपाय           | २ - ६७                  | मालिनी                    | 94-39          |
| रामलालकी बेवकूफी        | ४ - ८६                  | वॉसुरी                    | 38-88          |
| रासमणिका लडका           | ७ - २७                  | विसर्जन                   | 3-89           |
| शुभद्दिट                | £ - 9                   | कविता और का               | <b>च्य</b>     |
| संस्कार                 | ५ - ५६                  | अभिलाप                    | 99-5           |
| सजा                     | 3 <b>5 -</b> X          | अभिशाप-ग्रस्त विदा —      |                |
| सडककी वात               | ३ - ४                   | कच और देवयानी (काव्य)     | 99 - 90        |
| समाधान                  | v - 900                 | अभिसार (वासवदत्ता)        | ८ - १३         |
| समाप्ति                 | ¥ - ¥                   | अह्रप-रतन                 | ন - ২४         |
| सम्पत्ति-समर्पग्        | 8 <b>-</b> 8x           | कर्ण-कुन्ती-संवाद (काव्य) | 93 - K         |
| सम्पादक                 | ३ - १०४                 | जनगण-मन-अधिनायक           | ፍ <b>-</b> ሂ   |
| सुभा                    | ३ - ६२                  | दु समय                    | <u> - 90</u>   |
| सौगात (लिपिका)          | 3 - 8                   | देवताका ग्रास             | १३ - १४        |
| स्त्रीकी चिट्ठी         | 9x - ex                 | निर्भारका स्वप्न-भंग      | न - ६          |
| स्वर्ण-मृग              | १ - १२४                 | न्याय-उण्ड                | dd - 30        |
| उपन्यास                 | i                       | मुक्त चैतन्य              | ११ - १६        |
| 'आखिरी कविता'           | 92 - 9                  | सूरदासकी प्रार्थना        | <b>5 - 5</b>   |
| उत्तमन ('नौकाडूवी')     | 190 - 9                 |                           | dñ - x         |
| दो वहन                  | 9 - 99                  | होली                      | ५ <b>-</b> १६  |

# रचीन्द्र-साहित्य: पन्द्रहवाँ भाग

| निबन्ध<br>जुन्म-दिन (गाधीजी) |          | 'मा मा हिसी '         | ६ - १४७  |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| प्रज्नि-दिन (गाधीजी)         | ४ - १३२  | मुक्तिकी दीचा         | १३ - १२८ |
| ढक्कन (आवरण)                 | ४ - १३८  | राष्ट्रकी पहली पूजी   | ६ - १४२  |
| त्तपोवन                      | v - 999  | त्रत-उद्यापन (गाधीजी) | ४ - १५२  |
| पापके खिलाफ (गाधीजी)         | ४ - १३८  | _                     | 4        |
| पुस्तकालयोंका मुख्य कर्तव्य  | १३ - १२४ | शिचाका विकीरण         | 359 - =  |
| महात्माका प्रण्यव्रत         | त - १८८  | साहित्य-धर्म          | १३ - ११४ |
| सहात्मा गान्धी               | ५ - १२०  | हिन्दू - मुसलमान      | १ - १४२  |